श्रोधम्

"मार्खी-सीहित्य-विभाग" प्रन्थ माला का ४ था हुप

# मूर्तिपूजा मीमांसा

लेखक---

बुद्धदेव मीरपुरी श्रायोंपदेशक भार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा लाहौर्

प्रकाशक

श्रध्यच्--

"श्राय्ये साहित्य विभाग" श्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पठनाव सिन्ध षतोचिस्तान श्रादि लाहीर ।

प्रथमवार २००० वैशाख १०६ दयानन्दान्द

मृल्य 🗐

''श्रार्य्य-साहिख-विभाग'' ग्रन्यमाना

सम्पादक---

वाचस्पति ऐम० ए० प्रन्याङ्क ४

#### प्रकाशक--

श्रम्यच्च 'श्रार्थ्यं-साहित्य-विभाग,' श्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि समा लाहीर ।

**HAT-**

मिलक हरभगवानदास महरोत्रा नवजीवन प्रेस, मैनलेगन रोड, लाहींर ।

#### 🕸 समर्पणम् 🛞

जिनके हृदय में श्रार्थसमाज के सिद्धान्त तथा महर्षि दयानन्द के लिये श्रमाध श्रद्धा है, जो प्रभु के श्रमन्य भक्त हैं, प्रत्येक समय, प्रत्येक श्रवस्था में श्रार्थसमाज की उन्नति का ही चिन्तन करते हैं, जो सुख दु:ख लाभालाभ सम्पूर्ण परिस्थितियों में प्रसन्नित्त रहते हैं, जिनके मुखमगडल को देखकर दु:खी से दु:खी मनुष्य का भी हृदय-कमल खिल जाता है उन श्रद्धेय ला० खुशहालचन्दजी खुर्सन्द की सेवा में यह छोटा-सा उपहार सादर समार्पत करता हूं।

> भवदीयो— बुद्धदेवः

#### संघोदम्ह

# सूमिका

यह प्रन्ध 'स्रायं साहित्य विभागं' प्रन्य माला का चौथा प्रन्थ है। इन्के लेखक श्रीमान् प० पुरुद्व जी मीनपुरी हैं जिन्होंने इस प्रकार के विपयों पर 'कई शास्त्रायों में विजय प्राप्त की है। यह प्रन्थ प्रापके सनुभव का निचोइ हैं। पह से तीनों प्रन्थ ईश्वरभिक्त के साथ सम्बन्ध रण्यते हैं। संसार में लोग ईश्वर के स्थान पर जब म्यिं सादि की पूजा कनके हु:सी होते हैं। ऐसे लोगों को उस पाप श्रीर हु:स्य से ब्याने के लिये यह प्रन्थ प्रकाशित किया जाता है।

सहस्तों वपों के बाद श्रापि दयानन्द ने सच्ची वैदिक ईश्वरभक्ति का स्वरूप संसार के समाने रखा। उस महापुरुप ने लोगों को जढ़ से हट के ईश्वर की श्रोर श्राने का सन्देश दिया। उसने श्रपने अभ्यों में मृति पूजा का पूरे वल से खबदन किया श्रीर ईश्वर पूजा का युक्ति प्रमायों द्वारा प्रतिपादन किया। परन्तु कुछ लोग पन्तपात वश वा श्रविद्या वश उस श्रापि के प्रन्थों पर श्राचेप उठाने लगे कि उनमें मृर्तिपूजा का विधान है इस अन्य के पहले ही श्रध्याय में ऐसे श्राचेपों का युक्तियुक्त उत्तर दिया गया है।

वृसरे प्रध्याय में सिद्ध किया गया है कि मूर्विप्ता का पुराणों

में भी खराइन पाया जाता है। पुरायों के क्षीकों से दिखाया गया है कि जिन को पौरायिक स्तोग परमाध्मा के श्रवतार मानते हैं वे स्वयं कहते हैं कि हम परमाध्मा नहीं हैं। इस लिय परमाध्मा के स्थान पर उनकी मूर्तियों की पूजा श्रनीश्वर पूजा है। पुरायों में मूर्तिय्जा का फल दु:ख है, ऐसा लिखा है।

मृर्तिपूजा को सिद्ध करने के किये जो युक्तियां सनातन धर्मी भाई देते हैं उनका खण्डन तीसरे श्रध्याय में किया गया है।

चौथे श्रध्याय में वेद के प्रमाशों से मूर्तिपूजा निविद्ध सिद्ध की गई है।

इस पुस्तक के पाट से पाटकों को झान हो जायगा कि सूर्ति-पूजा का वेद और पुराण निषेध वरते हैं। जितनी युक्तियां सूर्तिपूजा को सिद्ध करने के जिये ही जाती हैं वे सब हेखाभास है और जितने आचिप इस विषय में ऋषि दथानन्द के प्रन्थों पर उठाए जाते हैं वे सब ग्रसङ्गत हैं।

श्राशा है कि श्रार्थ जानता 'श्रार्थ साहित्य विभाग' के प्रन्थों की विकी को श्राधिक से श्रिधिक बढ़ा कर ऐसे प्रन्थ बहुत संख्या में प्रकाशित करने में हमारा हाथ बटायगी श्रोर वैदिक धर्म प्रचार के इस उत्तर साधन को सुदद करने का श्रेय प्राप्त करोगी।

वैशाख द्यानम्दाब्द १०६ वाचस्पति (सम्पाद्क) वशाख द्यानम्दाब्द १०६ व्यथ्यस आर्य साहित्य विभाग

# विषय-सूची

| विपय                                         |     |       | gg.        |
|----------------------------------------------|-----|-------|------------|
|                                              |     | 400   | ६६         |
| श्र∸श्रद्धर ज्ञान श्रीर मूर्तिपूजा           |     | •••   | १३         |
| श्रन्य की उपासना मत करो                      |     | 4     | ध्य        |
| <b>६</b> —ईश्वर निराकार                      |     | ***   | १३         |
| उ-उस्तरा श्रीर मूर्तिपृजा                    | ••• | •••   | ११.        |
| ऊ—ऊलल मूसल                                   | ••• | 4.4   | <b>ወ</b> ሂ |
| क-करैन्सी नोट श्रीर मूर्तिपूजा               | ••• | •••   | <b>5</b> 0 |
| काल                                          | ••• |       | १म         |
| कुरानी त्र्यौर पौराग्रिक मूर्तिपूजा          |     | •••   | १२         |
| क्रुरादर्भ श्रौर                             |     | •••   | ३६         |
| कुल्प                                        | 9   | •••   | 63         |
| क्या परमात्मा गर्भ में त्राता है.            |     | •••   | २२         |
| इ—इएडा, जूता श्रीर मूर्तिपृजा                |     | •••   | ४७         |
| द्—देवी                                      |     | •••   | .50        |
| न—नकशा श्रीर म्तिपूजा                        | ••• | •••   | يح         |
| निराकार का ध्यान                             | ••• | •••   | ធ          |
| प—पटेले (सहागे) की पूजा                      | ••• | •••   | 二义         |
| परमात्मा का स्वरूप                           | ••• | , ••• | দই         |
| परमात्मा के नाम<br>प्रमात्मा के शरीर की पूजा | ••• | •••   | <i>છછ</i>  |
| पामातमा के शरार का उ                         |     |       |            |

| विषय                                   |          |             | āā         |
|----------------------------------------|----------|-------------|------------|
| पुराण श्रौर सूर्तिपृजा                 | ***      | 111         | २४         |
| प्रतिमा का ऋथे                         |          |             | 56         |
| प्रसन् ब्रह्म श्रीर मृतिपृजा           | •••      |             | २१         |
| षबितवैश्वदेव श्रीर ं,,                 | ***      | )           | 8          |
| ब्रह्म के दो रूप                       | •••      | 2.7         | ٠. ६٤      |
| प्रह्मा                                | •••      | •••         | ३४         |
| त्रह्मा त्र्यादि त्र्यन्य के उपासक हैं | •••      | •••         | २७         |
| ममनसा परिक्रमा                         | •••      | b++         | २          |
| मूर्तिपूजकों को दुःख                   | •••      |             | ४२         |
| मूर्तिपूजकों को पदवी                   | ***      | ***         | 88         |
| मूर्तिपूजा श्रीर श्रार्थसमाज           |          | •••         | 8          |
| सूर्ति में न्यापक की पूजा              |          |             | ७१         |
| थ-योगदर्शन श्रीर सूर्तिपूजा            |          | ***         | ęς         |
| ररीढ़ की हड्डी श्रीर सूर्तिपृजा        | ***      | ***         | १६         |
| च-वरुण त्रादि देवता                    | •••      |             | ४०         |
| विष्णु                                 |          | ***         | रेष        |
| वेद श्रीर मूर्तिपूजा                   | ***      | •••         | <b>5</b> 3 |
| श—शिव जी                               | •••      | 3.4         | ३३         |
| स—सर्वव्यापक परमात्मा और चूहे          | •••      | ***         | ৩৩         |
| साकार की भूतिं                         | ***      | •••         | 58         |
| सोमपान                                 | *** .    | •••         | Ę          |
| स्वामी जी का फ़ोटो                     | ***      | ,,,         | 30         |
| . 42 &9                                | <b>.</b> | <i>2</i> 45 |            |

# मूर्तिपूजा मीमांसा

#### प्रथम ग्रह्माय

# मूर्तिपूजा और ऋार्यसमाज

श्रार्थसामाजिक भाई इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि जब कभी पौराणिकों से शास्त्रार्थ होता वा श्रार्थसमाज के विरुद्ध पौराणिक पंडित भाषण देते हैं तो मद कह देते हैं कि श्रार्थसमाजियो ! श्रपने घर को टटोलो जिस मूर्तिपुजा का तुम खण्डन करते हो वह तुम्हारी सत्यार्थप्रकाश श्रादि सब पुस्तकों में लिखी है फिर किस मुँह से लएडन करते हो ।

इन पृप्ठों में मैं उन सब प्रमाणों वा युक्तियों का उत्तर समुचित हप से बिना किसी पद्मपात के, जो पौराणिक प्रिंग्डत पेश करते हैं देना चाहता हूँ, जिससे भली प्रकार जनता को पता लग जायगा कि—जो महर्षि दयानन्द इतना ज़बरदस्त मूर्तिपृजाका खण्डन करता था यह कैसे सम्भव हो सकता है कि उसकी बनाई हुई पुस्तकों में मूर्तिपूजा का विधान हो, विशेष करके जो आद्तेष पं० कालूरामजी शास्त्री वा पं० अखिलानन्द जी ने अपनी पुस्तकों में किए हैं उनका अन्छी तरह से खण्डन किया जायगा।

#### मनसा परिक्रमा

प्रश्न ?—स्व.मी दयानन्द ने श्रपनी वनाई संध्या में मनसा परिक्रमा लिखी है। प्रथम तो उत्पर लिखा है कि—''श्रय मनसा परिक्रमा-मन्त्राः।'' इस है डिड्स के बाद नीचे ''प्राची दिगग्निरिधपतिः'' इसादि वेद के ६ मन्त्र परिक्रमा करने के लिखे हैं, जिन मन्त्रों से हमारे समाजी भाई निख-प्रति ईश्वर की मानसिक परिक्रमा करते हैं। मन से परिक्रमा करना तब ही हो सकता है जब कि ईश्वर की मूर्ति कायम करली जावे। मूर्ति कायम करके उसके चारों तरफ़ घूमना मूर्तिपूजा है क्योंकि विना स्वरूप शरीर या मूर्ति के परिक्रमा हो ही नहीं सकती।

हमारे आर्यसमाजी भाइयों को ईश्वर की मूर्ति निख बनानी पड़ती है यह बात दूसरी है कि सनातनधर्मी चार अंगुल या दो बालिश्त की मूर्ति बनाते हैं और आर्य-समाजी सो दो सो मील लम्बी और पचास साठ मील चौड़ी बनाते हैं, परन्तु बिना मूर्ति के इनकी सन्ध्या हो ही नहीं सकती। जब यह प्रति दिन परमात्मा की मूर्ति बनाकर उस की परिक्रमा करते हैं तो क्या कोई विचार शील मनुष्य कह सकता है कि ये मूर्तिपृजा नहीं करते?

**जत्तर १—न्यायदर्शन में गीतमाचार्य ने लिखा है—** 

अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तरभिप्रायादशन्तरकन्पना वाक्ञलम् । ११२।१२॥

जहां ख़्स श्रर्थ न किया हो 1 साधार एतया जो बात कही हो वहां वक्ता के श्रमिप्राय (मतलव) को न लेकर उससे उलटा परिग्राम निकालना चाक्छल यानि वाग्री का छल होता है। जितने भी प्रमाण महर्षिकृत पुस्तकों में से पौराणिक मूर्तिपूजा की पृष्टि में पेश करते हैं उन सब में वाक्छल होता है। इस बात को हम स्थान २ पर दर्शायेंगे ताकि पाठकों को पता लग जावे कि ये किस ढंग से अपना कार्य सिद्ध करते हैं।

मनसा परिक्रमा के मन्त्रों के विषय में ऋषि संस्कार विधि में जिलते हैं—नीचे लिखे मन्त्रों से "सर्वज्यापक परमात्मा की स्तुति आर्थना करे इन मन्त्रों को पढ़ते जाना छोर छापने मन से चारों ग्रोर वाहिर भीतर परमात्मा को पूर्ण जानकर निर्भय निःर्शक उत्साही त्रानन्द्रित पुरुवार्थी रहना।"

उपर्युक्त लेख में कितनी साफ़ परमात्मा की सर्वन्यापकता वा पृश्यता दिखलाई है, कभी साकार मूर्ति वाला सर्वन्यापक हो सकता है? ऐसा साफ़ ऋषि का लेख होने पर भी उससे मूर्तिपूजन सिद्ध करना दुराग्रह नहीं तो और क्या है? यहां परिक्रमा के अर्थ परमात्मा के चारों तरफ़ चक लगाना नहीं है, किन्तु जो मनुन्य सन्व्या करता है उसकी अपेक्षा (निस्वत) से चारों तरफ़ नीचे ऊपर भागना है। जब अध्मविण मन्त्र में मन परमात्मा की महिमा को देखता है तो पाप की इच्छा से धवराकर चारों और भागता है किन्तु जिधर भी जाता है उधर भगवान को मौजूद, सर्वन्या पक पता है, परिणाम स्वरूप धककर उसी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वस यह सिद्ध होगया कि—परिक्रमा के अर्थ हमारे शरीर की अपेक्षा (निस्वत) से चारों तरफ़ नीचे ऊपर भागने के हैं, परमात्मा के चारों और धूमने के नहीं।

### वितवेशवदेव और मूर्ति पूजा

प्रश्न २—पंच महायज्ञ विधि में वित्वैश्वदेव प्रकरण में स्वामी द्यानन्द जी ने नीचे लिखे मन्त्र वोत्त २ कर ईश्वर के लाने के लिए वित्त रतने की ऋाज्ञा दी है। नीचे लिखे मन्त्रों से चित्त रत कर ईश्वर को भोग लगाया जाता है— र्श्रो सानुगायेन्द्राय नमः, सानुगाय यमाय नमः, सानुगाय वरुगाय नम इत्यादि ।

म्वामी दयानन्द जी ने इन्द्र, यम, वरुण, सोम, मरुत, भद्रकाली
यह सब नाम परमात्मा के मान कर लिखे हैं। यह बात हमारी
समम में नहीं श्राती कि जब श्रार्थसमाजी ईश्वर को भोग
लगावें तब तो ईश्वर गृह गृह खा जावे श्रीर स्वामी द्यानन्द
भोग लगाने वालों को धार्मिक कहें किन्तु जब सनातन धर्मी
ईश्वर को भोग लगावें तब ईश्वर निराकार हो जावे। ईश्वर
को ही नहीं बिल्क "वनस्पतिभ्यो नमः" इस से समाजी
वृद्यों को भी दाल भात रोटी खिलाते हैं। बस भोग लगाना
बेशक मूर्तिपूजा है श्रीर श्रार्थ समाजी मूर्ति पूजा करते हैं।

उत्तर २—इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारम्य चरामसि प्रभ्रुवसो । नहि त्वदन्यो शिर्वेणो गिरः सघत् चोर्णी-रिव प्रति नो हर्ये तद्वचः ।। अ०२०।१५।४।।

हे अत्यन्त स्तोतन्य प्रभूतैश्वर्य सम्पन्न विव्नविनाशक परमात्मन् जो हम तेरा आरम्भ करके अर्थात् प्रत्येक सत्कर्म में तेरा ध्यान करके न्यवहार करते हैं, वे हम तेरे ही हैं तुम से भिन्न कोई और उपासक की पुकार को नहीं सुनता। पृथिवी की मन्ति तू हमारी प्रार्थना स्वीकार कर।

इस मन्त्र में भगवान् ने इस बात का उपदेश दिया है कि-

प्रत्येक कार्य के आरंभ में परमात्मा का नाम श्रवश्य लेना . चाहिये। बलिवैश्व देव यज्ञ में जो परमात्मा के इन्द्र, वरुए श्रादि नाम लेकर विलएं रक्खी जाती हैं वह परमात्मा को भोग नहीं लगाया जाता किन्तु इस वेदमंत्र के अनुसार कर्म से प्रथम भगवान् का नाम स्मरण करके कीड़े मकोड़े पशु पत्ती श्रादि को श्रन्न दिया जाता है। बाकी रही वृत्तों को भोग लगाने की चात यह त्रापके समक्ष की भूल है । जैसे कोई मनुष्य दान देते समय कहता है, १०) धर्मशाला के लिए वा १०) मन्दिर के लिए। इस का ऋर्थ यह नहीं के धर्मशाला वा मन्दिर की ईंटों के लिए दान है बल्कि इसका ऋर्थ हैं कि मन्दिर वा धर्भशाला में रहने वालों के लिए यह दान है। इसी प्रकार वनस्पतियों के लिये खन्न देने के खर्थ है वृज्ञों पर रहने वाले पिजयों के लिए श्रन्न देना चाहिए। श्राज कल भी श्रार्य वा श्रार्य देविऐं गरमियों में वृत्तों के नीचे पानी के वर्तन लटकाते हैं और कबूतर त्रादि जानवरों को अन्न डालते हैं यही बलिवैश्वदेव का विगड़ा हुआ रूप है इस में मूर्ति पूजा की गंध भी नहीं है।

#### सोम पान

प्रश्न ३---स्वामी दयानंद ने

वायावायाहि दर्शेतेमे सोमा अरंकुता । तेवां पाहि श्रुधि ह अ।। इस मंत्र से आर्थीभिविनय पुरतक में ईरवर को मोग लगाया है। आप इस मंत्र के अर्थ में लिखते हैं कि— हे जगदीश्वर आप आश्रो यह सोमादि समस्त रस आपके लिए बहुत उत्तम रीति से तंयार किया है, सर्वात्मा से आप इस का पान करों । जब आर्योभिविनय में ईश्वर सोम रस के कटोरे भर-भर पीता हैं तो हमारा भोग क्यों नहीं खाता ? आर्य समाज की यह नई फ़िलासफ़ी हमारी समम में नहीं आती।

उत्तर ३-- ऋग्० १।३।१।१। मन्त्र का ऋर्थ महर्षि करते हैं--''हे श्रनन्त वल परेश वायो । श्राप श्रपनी कृपा से ही हमको प्राप्त होस्रो, इस लोगों ने अपनी अल्प शक्ति से स्रोपधियों का उत्तम रस सम्पादन किया है, श्रीर जो कुछ भी हमारे श्रेठ पदार्थ हैं, वे सव श्रापके लिए श्रर्थान उत्तम रीति से हमने बनाये हैं, श्रीर वे सब श्रापके समर्पण किये गये हैं, उनको श्राप स्वीकार करो (सर्वात्मा भे पान करो) इस मंत्र के ऋर्थ में पान शब्द के ऋर्थ रचा हैं न कि पीना । वक्ता के अभिप्राय से उलटा अर्थ करना विद्वानों का काम नहीं है। देखिये ऋग्वेद भाष्य में महर्पि कृत इसी मन्त्र का श्चर्थ-- ''जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं वैसे ही ईरवर का रचा हुआ भौतिक वायु है उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रज्ञा और शोभा है" कहिये ख्रव भी ख्रापकी समम में ख्राया या नहीं कि-पाहि वा पान का ऋर्थ रत्ता वा पालन है। दूसरी वात यह है कि—यहां सर्वात्मा से पान है न कि मुँह से, इस से भी पान का अर्थ रचा

है, श्रीर श्राप तो पान में भी मूर्ति पृजा सिंह नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने लिखा है।

विन पग चले सुने विन काना,

कर विन कर्म करे विध नाना।

रसना विना सकत रस भोगी,

विन वाणी वक्ता वड़ जोगी॥

इस से पान करते हुए भी परमात्मा की आंख नाक कान वार्ला भूर्ति सिद्ध नहीं होती किन्तु तुलसीदास के कथनातुकूल विना ही इन्द्रियों के परमात्मा सब काम करता है। कहिये अब आपकी समफ में आया या नहीं कि परमात्मा विना सुँह के कटोरे भर २ कर कैसे पीता है। 88

### पटेले ( सुहागे ) की पूजा

मश ४—स्वामी द्यानन्द्र जी अपने बनाए यजुर्वेड् भाष्य में पटेले (मुहागे) का पृज्न लिखते हैं । अपने खेत में चलने वाले लकड़ी के पटेले पर घी दूव शकर शहदचड़ाना लिखा है, मन्त्र और स्वामी का अर्थ नीचे देखिये—

घृतेन सीता मधुना समज्यतां

<sup>🕾</sup> यदि पान का श्वर्थ पीना भी मान विचा जाय, वद भी ऋषि

#### विरवेदें वेर्तुमता महाद्भः । ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना श्रस्मान् सीते पयसाभ्यावष्टस्व।।

श्चर्य—सब श्रञादि पदार्थी की इच्छा करने वाले विद्वान् मनुष्यों की श्राज्ञा से प्राप्त हुत्रा जल वा दुग्ध से पराक्रम सम्बन्धी सींचा चा सेवन किया हुत्रा पटेला घी तथा शहद वा शकर श्रादि से संयुक्त करो । पटेला हम लोगों को घी श्रादि पदार्थी से संयुक्त करेगा । इस हेतु से जल से चारे २ वर्ताश्रो ।

वेद का मन्त्र और स्वामी द्यानन्द जी का श्रर्थ पाठक देख चुके, श्रव पाठक विचार कें कि—खेत के पटेला पर दूध, घी, शकर चढ़ाना क्या पूजन नहीं ? और फिर पटेला से घी, दूध,

के इन शब्दों से मूर्तिपूजा सिद्ध नहीं हो सकती—पौराणिकों के उत्कर जी को भीग लगाने में तो ठाकुर जी के मुँह प्रादि खंग होते हैं यहां महर्षि स्पष्ट लिख रहे हैं — "सर्वारमा से पान करे।" महर्षि इन शब्दों में स्पष्ट ही परमारमा को निराकार और सर्वव्यापक बता रहे हैं, तो फिर परमारमा का मुँह और मूर्ति की करूपना कैसे ? अतः मूर्तिपूजा के साथ तो इन शब्दों का दूर का भी सम्बन्ध नहीं, इस मन्त्र के सारे द्यां आयामिविनय से पद जाओ, प्रभु के साथ स्नेह का अतिशय द्यांतित हो रहा है। प्रभु प्रेम की मस्ती है। सबे भगवद्भक्त के हृदय के सबे समर्पण के भाव हैं।

की प्रार्थना करना जड़ पदार्थों से मांगना भी मूर्ति पूजा नहीं। समाजियों में यही तो श्रद्धतता है कि श्रनेक जड़ पदार्थों को पूजते हुए भी मूर्तिपूजा से घबराते हैं। विचित्र लीला है। उत्तर ४—यजुर्वेद के वारहवें श्रध्याय में ६७ मन्त्र से लेकर ७१

मन्त्र तक कृषि विद्या का भली प्रकार वर्णन किया है। वोने के साधन कैसे हों, खाद कैसी डालनी चाहिए, वीज कैसा हो इत्यादि बातों का वर्णन खोल कर किया है। ऋषिकृत मन्त्र-भाष्य में से कुछ अर्थ देता हूँ।

इन खेतों में विष्ठा श्रादि मिलन पदार्थ नहीं डालने चाहियें, किन्तु वीज सुगन्धि श्रादि से युक्त करके ही बोवें कि—जिस से श्रन्न भी रोग रहित उत्पन्न होकर मनुष्यादि की बुद्धि को बड़ावें। य० श्र० १२ मं० ६६॥

सब विद्वानों को चाहिये कि किसान लोग विद्या के अनुकूल घी मीठा और जल आदि से संस्कार कर स्वीकार की हुई खेत की पृथिवी को अन्न को सिद्ध करने वाली करें। जैसे वीज सुगन्धि आदि युक्त करके बोते हैं वैसे इस पृथिवी को भी संस्कार युक्त करें। य० १२। ७०॥

कैसा अच्छा वेद का उपदेश है कि—भूमि में अच्छी लाद डाल कर उसको उत्तम करना, वीज को भी अच्छी तरह देख कर वा श्रेष्ठ बना कर बोना चाहिये। जिस आम को सौंफ के अर्क में भिगोकर बोया जाता है, उसका नाम सौंफिया और उसमें से सींफ की सुगन्धि श्राती है। इसी प्रकार श्रार शहद श्रादि में भिगोकर वोया जावे तो श्रवश्य उसका प्रभाव होता है। इस विद्या की वात को न समक्त कर पीराणिक पिडतों को यहां पर भी मूर्तिपृजा ही दीलती है। दीखे क्यों नहीं, कृषिविद्या से उनका क्या बने, मृर्तिपृजा से तो उनका पेट भरता है। कही बुद्धि में श्राया या नहीं। यहां पटेले की पृजा नहीं किन्तु वींजों को मधु श्रादि में सींच कर बोना लिखा है।

#### ऊखल मूसल

प्रश्न १—संस्कार विधि नामक पुस्तक में जात कर्म संस्कार में स्वामी दयानन्द ने छोखली मूसल को भोग लगवाया है। छोखली छोर मूसल दोनों को भोग लगाकर भी मूर्ति पूजन का खएडन, यह उन्हीं से हो सकता है, जो भेड़ चाल से स्वामी दयानन्द की माया में पूरे फँस गए हैं। यदि इस मामले को पंचायत भें दे दिया जावे कि—छोखली मूसल की पृजा करने वाला दयानन्दी समुदाय मूर्ति पूजक है या नहीं, तो ऐसी कोई घजह नहीं दीखती जिस वजह से छार्यसमाज पर मूर्ति-पृजक होने की डिगरी न मिले।

उत्तर १—में तमाम पोराणिक पिरडतों को चैलेंज देता हूँ कि— अगर तुम में हिम्मत है, तो तुम संस्कार विधि में इतना शब्द दिखला दो कि—श्रोखली वा मूसल की पूजा करनी चाहिए ! क्यों भूठ पर कमर बांध ली है ? जिस मन्त्र को पौराणिक पेश करते हैं, वह यह है—

श्रों शंडामकी उपवीरः शौरिष्डकेय उल्लुखलः ।
मिलिम्लुचो द्रोगासश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ।।
इन दोनों मन्त्रों में कई कीड़ों के नाम वा उनको मारने का
उपदेश है, ताकि प्रसूता को वा उसके बच्चे को कोई हानि न
पहुँचा सके, श्रीर ये उल्लुखलादि सब कीड़ों के नाम हैं। किहये
क्या श्राप भी मूर्ति पूजा के श्रर्थ मूर्तियों को मारना करते
हैं श्रिगर नहीं करते तो क्यों कहते हैं कि यहां श्रोखली की
पूजा है यहां तो उल्लुखल को मारना लिखा है। हां श्रापके
भविष्य पुराग में श्रवश्य लिखा है—

राजंतं मूसलं चैव हलं पार्श्वेषु विन्यसेत् । सुन्दर मूसल की पूजा करनी चाहिये। कहिये श्रब डिगरी पौराणिक सभा पर होगी वा श्रार्थसमाज पर ? कहो तो यह मामला पंचायत में दे देवें।

## कुश, दर्भ श्रीर सूर्तिपूजा

प्रश्न ६—संस्कार विधि में मुण्डन संस्कार में कुश दर्भ की पूजा जिखी है। क्या घास पूजने वाले मूर्ति पूजक नहीं ? पूजना ही नहीं किन्तु उस से प्रार्थना भी करते हैं—

श्रोषधे त्रायस्वैन 🌣 मैन 🌣 हि 🌣 सीः ।

श्चर्थ—हे श्रोपिध कुरा ! इस वालक की रत्ता कर, इसको मत मार । लीजिये कुरा ने वालक के वचाने की प्रार्थना करना क्या मूर्ति-पृजा नहीं है ? श्चवश्य है किन्तु पत्तपात में उलके हुए श्चार्थ-समाजियों को ये वातें नहीं सुभातीं।

उत्तर ६—ज्याकरण का एक नियम है, कि वचन, विभक्ति, पुरुष, काल घ्यादि सब बातों में ज्यत्य (तबदीली) होता है। इसी नियम के घ्रानुसार इस मन्त्र के दो घर्य होते हैं। जब परमालमा के पत्त में लगाते हैं तब मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, घीर घ्रोपघी का घर्य है परमातमा—है घ्रोपचे सर्व रोग नाशक परमात्मन् ! इस बालक की घ्याप रक्ता कीजिय। घीर जब इस मन्त्र का घर्य ब्रोपधी परक होता है तब व्याकरण के नियम से प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, घीर चर्य होता है यह घ्रोपधी घ्रपने गुणों से इस बालक के घ्रानेक रोगों को दूर करती है। भला बतलाइए पाठकगण ! इस मन्त्र में कहां मूर्ति- पृज्ञ है किन्तु पौराणिक परिडतों को तो हर बात में मूर्ति- पृज्ञ ही सूमती है।

#### उस्तरा श्रोर मूर्त्तिपूजा

'श्र ७—संस्कार विधि में मुण्डन संस्कार में छुरे को विष्णु की डाड़ बताना, उससे प्रार्थना करना, नमस्ते करना, प्रादि बहुत सी वातें लिखी हैं। ग्रागर नाई का छुरा विष्णु की डाड़ है तो वह निरा- कार कैसे रहा, जब निराकार नहीं तो उसकी मूर्ति भी है श्रौर जब मूर्ति है तो उसकी पूजा भी करनी चाहिये। श्रगर श्रार्य समाजी जड़ पूजक नहीं तो जड़ को नमस्ते, नमस्कार श्रादि क्यों करते हैं। जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले। जो लोग इतना शोर मचाते थे कि ,जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिये वे सचाई के श्रागे सुक गए श्रौर जड़ छुरे को नमस्कार श्रादि करके मूर्तिपूजक नहीं तो उस्तरा पूजक तो वन ही गए। उत्तर ७—जो मन्त्र पौराणिक छुरे की पूजा सिद्ध करने के लिए

देते हैं वह यह है--

शिवो नामासि स्वधितिस्तेपिता नमस्तेऽस्तु मा मा हि ॰ सीः। निवर्तयाम्यायुपेऽन्नाद्याय प्रजननाय

रायस्पोषाय सु प्रजास्त्वाय सूवीर्याय ॥य० ३।६३॥

श्रि है जगदीखर श्राप श्रविनाशी वक्रमय हैं श्रापका सुल-स्वरूप विज्ञान देने वाला नाम है। श्राप मेरे पालन करने वाले पिता हैं। श्रापको हमारा सत्कार पुर्वक नमस्कार हो। श्राप मुमको श्रव्पमृत्यु से युक्त न कीजिये। श्रायु, श्रन्न, प्रजनन श्रच्छी प्रजा, धन की रक्ता, बल, फराक्रम श्रादि सम्पूर्ण पदार्थ श्राप की ही मिक्त से मिल सकते हैं, इसलिए श्राम्तिक होकर में श्रापकी भिक्त करता हूँ।

मैंने वेदमंत्र का प्रमाण देकर सावित कर दिया है कि प्रत्येक कार्य भगवान की प्रार्थना करके करना चाहिये। सुरडन में भी ईरवर की प्रार्थना के परचात ही पिता श्रपने पुत्र के वालों को काटता है । यह उसकी आस्तिकता है । इस मन्त्र में स्त्रिधिति त्र्यादि सम्पूर्ण नाम परमात्मा के हैं त्रीर परमात्मा ही से प्रार्थना वा उसी को नमस्ते यानी नमस्कार किया गया है, किसी जड़ छुरे उस्तरे को नहीं। महर्पि दयानन्दजी ने भी इस मन्त्र को ईश्वर वा विद्वान परक ही लगाया है उत्तरा ऋथे नहीं किया। यह पौराणिक परिडतों का छल है जो इस मन्त्र से छुरेकी पूजा सिद्ध करते हैं। हां भविष्य पुराण में श्रवश्य लिला है—न्नुरिको रत्न मां नित्यम्—हे छुरे,तू मेरी रत्ता कर । इस पर कई पौराणिक कह देते हैं कि हम तो छुरे की पूजा इस लिए करते हैं कि सारा संसार ब्रह्म का स्वरूप है। इन परिडतों का भी विचित्र मस्तिक है। कभी यह सावित करते हैं कि हम जड़ मृतिं की पूजा नहीं करते, किन्तु उस में व्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं। श्रीर कभी कहते हैं कि छुरे की पूजा इसलिये करते हैं कि सारा संसार ब्रह्म का स्वरूप है। यह बदतोव्याघात है, इसलिये मानने के लायक नहीं। श्रगर सारा संसार परमात्मा है तो फिर न्त्राप भी परमात्मा हुए। जब सम्पूर्ण महा है तो पूजा किस की कौन करेगा ?

"विष्णार्दिपूरेऽसि"—इसका ऋर्थ यह नहीं कि छुरा परमात्मा की डाढ़ है किन्तु " यज्ञो ने विष्णु " इस श्रुति के अनुसार विष्णु नाम यज्ञ का है श्रीर उस्तरा उसका साधन यानी हथियार है। इस पर कई परिडत कहते हैं कि इस श्रुति का ऋर्थ यह नहीं कि यज्ञ का नाम विष्पु है, किन्तु यज्ञ विष्णु , श्रर्थ।त् परमात्मा का नाम है, जब यह सिद्ध हो गया कि यज्ञ नाम परमात्मा का है तो छुरा ईश्वर की डाढ़ ही रहा। यहां इनका यह ऋर्थ शतपथ की शैली के विरुद्ध है क्योंकि ''राष्ट्रं वे श्रश्वभेध, ज्योतिर्वे पुरिषं'' इत्यादि सम्पूर्ण वाक्य हमारे ही अर्थ को पुष्ट करते हैं। दूसरी वात यह है कि श्रगर विष्णु का नाम यज्ञ है, तो इम में हमारी कोई हानि नहीं विष्णु का ऋर्थ यज्ञ, विष्णु यज्ञ को इसीलये करते हैं कि इस में डाले हुए सब पदार्थ जल वायु में न्याप्त हो जाते हैं इस 🖰 लिये यहां उस्तरा यज्ञ का साधन है। यही ऋर्थ उपयुक्त है। ''स्विधिते सैन ऐ हि ऐ सी: ॥'' इस श्रुति का भी .श्रर्थ परमात्म परक है। हे स्वधिते श्रविनाशी श्रखण्डनीय परमा-त्मन् ! श्राप इस वालक की श्रायु को लम्बा कीर्जिये। इसमें उस्तरे से नहीं किन्तु परमात्मा से ही प्रार्थना है।

## रीढ़ की हड़ी श्रीर मूर्तिपूजा

प्रश्न ८-स्वामी द्यानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश के सातवें समु-

ह्नास में लिखा है कि—हृदय, नाभि, रीढ़ की ह्ड्डी नासिका-प्रभाग वा किसी श्रन्य स्थान का ध्यान करना चाहिये। हम इन श्रार्यसमाजियों से पूछते हैं कि क्या यह मूर्तिपूजा नहीं है? श्राप तो मूर्तिपूजा का खरडन करते थे और यहां तो स्वामी जी ने हड्डी की पूजा लिखी है। हड्डी पूजक हुरे होते हैं या मूर्तिपूजक ?

उत्तर ८-इस विषय में जो महर्षि द्यानन्द का लेख है वह नीचे दिया जाता है जिससे पाठकों को पता लग जावे कि क्या यह हड्डी की पूजा है या परमात्मा की । स्वामी जी लिखते हैं—''जब **उपासना करना चाहें तब एकान्त** शुद्ध देश में जा कर त्र्यासन लगा प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नेन्न, शिखा श्रयवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर श्रपने श्रात्मा ऋौर परमात्मा का विवेचन, परमात्मा में मग्न हो जाने से संयमी होंवें।" मन एक देशी है सर्व देशी नहीं उसने शरीर के किसी एक हिस्से में रहना है सब में नहीं। इस लिये न्याय में लिखा है कि मन एक समय में एक ही काम करता ंहै श्रानेक नहीं । श्रातः शरीर के किसी न किसी एक ही प्रदेश में ठहरता है लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्या यह हृदय आदि की पूजा है ? कभी नहीं जैसे वेद में लिखा है कि-

उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां।

#### धिया विप्रोऽजायत II .

पर्वतों की गुफा श्रों में वा निद्यों के सङ्गम में किसी एक स्थान पर वैठकर भगवान की उपासना करनी चाहिये। इसका यह श्रर्थ नहीं कि यह स्थान की पूजा है। श्रासन पर वैठ कर सन्ध्या करने से श्रासन की पूजा नहीं होती। इसी प्रकार से मन चाहे नामि श्रादि किसी प्रदेश में रहे स्वामीजी लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिये श्रपने श्रतमा से परमात्मा में लीन हो जावे। यहां श्रातमा परमात्मा का चिन्तन है निक हड्डी वा हृदय का।

जो लोग यह उपहास करते हैं कि आर्थ समाजी हड्ड पूजक हैं उनको कुछ बुद्धि से कार्य लेना चाहिये। क्या इस हिसाव से पौराणिक विच्छु पृजक, सर्पपूजक, पत्थरपूजक, वृक्तपूजक आदि नामों वाले नहीं होंगे ? कौनसी ऐसी वस्तु है जिसकी पूजा पुराणों में न लिखी हो।

# कुरानी श्रौर पौरागिक मूर्तिपूजा

पश्च ६—सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुक्षास में मुसलमानों का खण्डन करते हुए स्वामीजी लिखते हैं कि "ऐ मुसलमानो ! तुम जो हिन्दु औं को वुतपरस्त कहते हो, क्या तुम मस्जिटुल्- हरमकी पूजा नहीं करते हो ? आप हिन्दु औं से भी वड़ी मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर आप कहें कि हमतो मक्के की तरफ़ मुँह करके परमात्मा की पूजा करते हैं, तो हिन्दू भी तो यही

कहते हैं कि इम मूर्ति के आगे परमात्मा की पूजा करते हैं।" इस स्वामीजी के लेख से मूर्तिपूजा ही सिद्ध नहीं होती किन्तु युक्ति देकर स्वामीजी मूर्तिपूजा को सिद्ध करते हैं। इस लेख की मौजूदगी में आर्थसमाजी कैसे कह सकते हैं कि इम मूर्ति पूजक नहीं?

उत्तर ६—जो लेख स्वामी जी ने लिखा है उस को यहां पर लिखना श्रावरयक है मैंने कई शास्त्रार्थी में देखा है कि पौरा-िएक सम्पूर्ण लेख नहीं पढ़ते किन्तु भ्रम में डालने के लिये बीच २ में से पढ़ कर सुना देते हैं। लेख यह है—

''समी ज्ञक—क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं। बड़ी। (पूर्वपत्ती) हम मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं, किन्तु बुतिशकन ध्रर्थात् मूर्तों के तोड़ने हारे हैं। हम किबले को ख़ुदा नहीं सममते। (उत्तरपत्ती) जिन को तुम बुत्परस्त सममते हो वे भी उन उन मूर्तों को ईश्वर नहीं सममते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं। यदि बुतों के तोड़ने हारे हो तो उस बड़े बुत् किबले को क्यों नहीं तोड़ते ?"

(प्र०) वाहजी हमारे तो कियते की श्रोर मुँह करने का कुरान में हुक्म है श्रीर इन के वेद में नहीं (उ०) जैसे तुम्हारे लिए कुरान में हुक्म है वैसे इन के लिये पुराण में श्राज्ञा है। जैसे तुम कुरान को .खुदा का हुक्म सममते हो वैसे ही पुराणी पुराणों को .खुदा के श्रवतार ज्यास जी का वचन सममते

हैं। तुम श्रीर इन में युत्पस्ती का कुछ मिन्न भाव नहीं है प्रत्युत तुम बड़े युत्पस्त श्रीर ये छोटे हैं क्योंकि जब तक कोई मनुष्य श्रपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे तब तक उस के घर में ऊँट प्रविष्ट हो जावे वैसे ही मुहम्मद साहिब ने छोटे युन् को मुसलमानों में से निकाला परन्तु बड़े युन् जो कि पहाड़ सदश मक्के की मस्जिद है वह मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी? क्या यह छोटी युतपरस्ती है? हां जैसे हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाश्रो, तो युतपरस्ती श्रादि युराइयों से बच सको श्रन्थया नहीं। तुम जब तक श्रपनी वड़ी युत्परस्ती को न निकाल दो तब तक दूसरी छोटी युन्परस्ती के खरहन से लिजत हो के नियत्त रहना चाहिये श्रीर श्रपने श्राप को युत्परस्ती से प्रयक् करके पवित्र करना चाहिये।

पाठक अगर श्राप ध्यान से महर्षि का लेख पढेंगे तो श्रापको मलीप्रकार विदित हो जाएगा कि ऋषि ने इस लेख में मूर्तिपृजा का खरडन किया है या मरडन । महर्षि तो मुसलमानों को स्पष्ट कहते हैं कि हम जैसे वैदिक बन कर ही मूर्तिपृजा श्रादि बुराइयों से बचोगे श्रन्यथा नहीं । जब स्वामी जी मूर्तिपृजा को बुरा बतलाते हैं तो इस लेख में मूर्तिपृजा बतलाना क्या श्रत्यन्त श्रनुचित नहीं ? श्रीर श्रन्त में उन्हों ने लिखा है कि मूर्तिपृजा छोड़ कर पवित्र होजाओं । इस लेख का श्रीमप्राय इतना ही है कि मूर्तिपृजक को

मूर्तिपूजा के खरडन का श्रिधकार नहीं, जब तक कि वह स्वयं मूर्तिपूजा न छोड़े। जैसे पौराणिक मूर्तिपूजक वैसे मुसलमान मूर्तिपूजक। इन दोनों को मूर्तिपूजा छोड़ कर ईश्वर पूजा वा वैदिक धर्म को मानना चाहिये।

#### प्रत्यत्त ब्रह्म श्रीर सूर्तिपूजा

प्रश्न १० — सत्यार्थप्रकाश के आरम्भ ही में स्वामीजी लिखते हैं "त्वमेव प्रत्यचं ब्रह्माऽसि त्वामेव प्रत्यचं ब्रह्म विद-ध्यामि" इत्यादि इसमें स्वामीजी ने ब्रह्म को प्रत्यच्च लिखा है अगर वह मूर्तिवाला साकार नहीं है तो उसका प्रत्यच्च कैसे हो सकता है? क्योंकि वह स्वामी जी के लेख के अभुसार प्रत्यच्च है और प्रत्यच्च मूर्ति वाला होता है, इसलिये मूर्तिपृजा सिद्ध है।

उत्तर १०—ऋग्वेद में यह लिखा है कि ब्रह्म का प्रत्यक्त कैसे वा किस चीज़ से किया जाता है। मन्त्र—

> एकः सुपर्गाः स सम्रुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भ्रुवनं विचष्टे । त पाकेन मनसापश्यमतितस्तं रेर्छह

स उ रेलिह मातरम् ॥ऋ ०१०।११४।॥ श्रर्थ—वह परमात्मा एक है, वही सम्पूर्ण संसार में व्यापक है । मैं उस बहा को परिपक मन वा श्रात्मा से देखता हूँ।

प्रस्त दो प्रकार का होता है एक बाह्य इन्द्रिय जन्य, दूसरा आग्यंतर द्यर्थात् जो मन वा आत्मा से किया जाता है उसी को मान-सिक वा आत्मिक प्रत्यच कहते हैं जैसे लिखा है "हुश्यते त्वग्रया बुश्या सूच्मया सूच्मदिशिभिः" उस प्रभु के दर्शन सूच्म बुद्धि से होते हैं इस लिये परमात्मा को प्रत्यच कहने से उसकी मूर्ति सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसका आत्मा से प्रत्यच किया जाता है, और आत्मा वा परमात्मा दोनों निराकार हैं।

## डंडा, जुता श्रीर मूर्तिपूजा

प्रश्न ११ — संस्कार विधि के समावर्तनसंस्कार में स्वामीजी ने डण्डे वा जूते की पूजा लिखी है। श्रव तो श्रापको पता लगा या नहीं १ श्राप तो मूर्तिपुजा का लण्डन करते थे, किन्तु यहां डण्डे बा जूते की पूजा निकल श्राई। चौबे जी गए छन्चे जी बनने रह गये दुवेजी। श्रच्छी हुई।

उत्तर १२—इस शंका पर तो पौराणिक पण्डित श्रपनी बुद्धि का दिवाला ही निकाल देते हैं। मैं तो इन पण्डितों को कहता हूँ कि जिन चीज़ों की पूजा तुम संस्कार विधि श्रादि पुस्तकों में बतलाते हो वहां पर हम को इतना ही बतला दो कि इन चीज़ों में से किसी के लिए यह लिखा हो कि इस चीज़ की पूजा करनी चाहिये। श्रार नहीं दिखला सकते तो यह श्राप का कथन श्रास्य है कि संस्कार विधि में डएडे श्रादि की पूजा लिखी है। जूने वा डएडे की पूजा की हकी॰ कत नीचे लिखी जाती है। समावर्तन संस्कार में स्नातक जूता पहनते वक्त कहता है—

''प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्।'' यह मज़बूत जूतियें श्रादि पेर की रज्ञा के लिए पहनता हूँ।

"श्रों विश्वास्यों साष्ट्रास्यस्परिपाहि सर्वतः" यह दण्डा प्रत्येक प्रकार से रचा करने वाला है इस सन्त्र से डण्डा हाथ में प्रदर्श करता है। में पोराणिक पण्डितों से प्रकृता हूँ कि ब्रह्मचारी ज्ता पैट में पहन कर चलता है ? क्या यह जूते की पृजा है ? क्या जिन चीज़ों की पृजा की जाती है उन की यही दशा की जाती है ? क्यों ध्रम में पड़े हो ? यह तो रचा के लिये धारण किये जाते हैं, न कि पृजा के लिये। हां डण्डे से अवश्य पृजा लिखी है, पापियों को ठीक करने के लिये।

मूर्ति पूजक लोग ये ही शंकाएँ छार्य समाज की पुस्तकों पर किया करते हैं, जिन का उत्तर हमने दे दिया। कई पोराणिक लोगों ने ऐने ट्रैक्ट पंचमहायज्ञ विधि छादि पुस्तकों के नाम से छाप रखे हैं जिन से मूर्तिपूजा सिद्ध करने की कोशिश किया करते हैं। ऐसे छावसरों पर

उन से कहना चाहिये कि यह अजमेर की छपी पंचयहा-यज्ञविधि आदि पुस्तक है, अगर तुम में हिम्मत है तो जिस बात को तुम कहते हो वह इस पुस्तक में दिखलाओ, अगर नहीं दिखला सकते तो जो पुस्तक तुम ऋषि दयानन्द के नाम से पेश करते हो वह ऋषिकृत नहीं बल्कि तुम्हारी कपोल कल्पित है, हम इस को नहीं मानते। यह तुम्हारे लिये कोई नई बात नहीं, प्रथम मी न्यासादि ऋषियों के नाम से तुमने अनेक पुस्तकें बना रक्खी हैं।



#### दूसरा अध्याय

# पुरागा श्रीर मूर्तिपूजा

जिन पुराणों को पौराणिक लोग वेद में भी प्रथम मानते हैं श्रीर परमात्मा के श्रवतार ज्यास जी का वचन कहते हैं श्रव में उन्हीं पुराणों में से बतलाऊँगा कि मूर्तिपूजा करना ठीक नहीं। कई पौराणिक पण्डित कह दिया करते हैं कि जब तुम समाजी पुराणों को नहीं मानते तो उनका प्रमाण क्यों देते हो। इन पण्डितों को इस बात का विल्कुल ध्यान नहीं रहता कि ये लोग सलार्थ- प्रकार श्रीद पुरतकों को न मानते हुए भी श्रपनी पुस्तक, भाषण,

शास्तार्थ श्रादि में मूर्तिपूजा श्रादि श्रवैदिक सिद्धान्तों को सिद्ध करने के लिये ऋपि दयानन्द छत पुरतकों का प्रमाण क्यों उपस्थित कर देते हैं? माई! शास्त्रार्थ का यह नियम है कि जिस सिद्धान्त को मनुष्य सिद्ध करना चाहे श्रमर उसी श्रसूल को सावित करने के प्रमाण प्रतिवादी की पुस्तक से निकाल देवे तो वह सिद्धान्त सबसे श्रिषक मज़बूत हो जाता है। यदि श्रार्थसमाजी पुनर्जन्म का प्रमाण छुरान से वा मूर्तिपृजा के निषेध का प्रमाण पुराण से निकाल देवे तो इस से बड़कर श्रीर क्या सबूत पुनर्जन्म के होने में वा मूर्तिपृजा के खण्डन के लिये हो सकता है? कोई श्रादमी किसी मनुष्य से कहता है कि तुमने मेरे १०) देने हैं। प्रमाण के लिये उसी कर्ज़दार की बही में से रूपये देने का लेख पेश कर देवे तो कर्ज़ के देने में सब से बड़ा प्रमाण माना जावेगा।

श्रार्थसमाज परमात्मा को निराकार मानता है इस में कोई मगड़ा नहीं क्यों कि पीराणिक भी परमात्मा को निराकर मानते हैं, यह सिद्धान्त उभय पन्न सम्मत है और निराकार की मूर्ति भी नहीं होती, यह भी दोनों पन्न मानते हैं। इसिलिये श्रार्थसमाज का सिद्धान्त तो सिद्ध है।

मृर्तिपृजा को सिद्ध करने के लिये दूसरा स्वरूप पौराणिक साकार मानते हैं। यह साध्य है क्योंकि आर्यसमाज इसको नहीं मानता। जितनी मूर्तियें मन्दिरों में पूजी जाती हैं, पौराणिक पण्डितों का कहना है कि वे सब इसी साकार देहचांरी परमात्मा की हैं। जिन पौराणिक परमात्मात्रों की मृर्तियं मन्दिरों में पूजी जाती हैं, वे परमात्मा नहीं थे श्रोर उनके पूजने वालों को मुक्ति नहीं किन्तु दुःख मिलता है इस बात को सिद्ध करने के लिये पांच युक्तियें पेश की जाती हैं—

- (१) जिन पौराणिक देवताओं की मूर्तियें मन्दिरों में पूजी जाती हैं वे किसी दूसरे की उपासना, भक्ति और नाम स्मरण करते हैं।
- (२) जो गुण परमातमा के निराकार, पूर्णकाम, सर्वज्ञ, सृष्टिकर्त्ता श्रादि बतलाये हैं वे इन पौराणिक ईश्वरों में नहीं घटते।
- (३) इनकी पूजा करने वालों के लिये दुःल लिला है, ईश्वर की भक्ति दुःल से छूटने के लिये की जाती है, न कि दुःल के लिये।
- (४) जो श्राचार इन परमात्मात्रों का पुराणों में वतलाया है उससे तो यह सिद्ध होता है कि ये साधारण मनुष्य भी नहीं थे।
- (४) इनके आपस में मगड़े वा एक दूसरे की निन्दा से यह सिद्ध होता है कि इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। इन सब युक्तियों के लिये नीचे पुराणों के प्रमाण उद्भृत किय जाते हैं। उनका अर्थ भी वही देता हूँ जो पौराणिकों ने किया है।

#### ब्रह्मा आदि अन्य के उपासक हैं

पौराणिक परमात्मात्रों में से ब्रह्मा, विष्णु, महेरा मुख्य पर-मात्मा हैं इनके लिये यदि सिद्ध हो जाये कि ये परमात्मा नहीं हैं तो दूसरे देवों का अपने आप अनीश्वरत्व सिद्ध हो जायगा। देवी भागवत के स्कं० ३ अ० ४ में तीनों देवता अपनी हालत का वयान करते हुए कहते हैं—

वयं युवतयो जाता सुरूपाश्चारुभूषणाः । विरुमयं परमं प्राप्ता गतास्तत् सान्निधि पुनः ॥७॥

त्र्यर्थ—हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव नव जवान स्त्रियें हो गये, हमारे भूषण वा वस्त्र स्त्रियों वाले थे। हमको यह दशा देखकर परम विस्मय (हैरानी) हुआ और देवी के चरणों के सभीप जाकर विष्णु कहने लगा—

#### विष्णु

श्रकर्ता—"ज्ञातं मयाखिलिमदं त्विय संनिविष्टं, त्वचोऽस्य संभवलयाविष मात्रद्य। शक्तिश्र तेऽस्य करणे विततप्रभावा, ज्ञाताधुना सकल लोकमयीति नृतृष् ॥३०॥

अर्थ—हे जनि मैंने आज ही यह जाना कि इस संसार को बनाने वा प्रतय करने हारी आप ही हैं। आप ही के अन्दर इस ब्रह्माएड को बनाने की शक्ति है, अन्य में नहीं यह इंस समय मैंने जाना है। वेद कहता है "द्यावा भूमि जनयन् देव एकः" उसी एक परमात्मा ने प्रकाशमयलोक तथा पृथिवी आदि लोक बनाये, किन्तु यहां विष्णु कहता है कि मैं संसार का वनाने वाला नहीं। अज्ञानी—नाहं भवो न च विरंची विवेद मातः,

कोऽन्यो हि वेचि चरितं तव दुर्विभान्यं। महाप्रभावे कानीह संति सुवनानि, ह्यस्मिन् भवानि चरिते रचनाकलापे॥३५॥

अयं—है मातः ! में विष्णु, शिव, ब्रह्मा तेरे चरित्र को नहीं जानतं। जब हम ही तेरे चरित्र को नहीं जानते तो दूमरा कीन जान सकता है। इस संसार में कीन २ से लोक हैं इस बात को हम नहीं जानते।

वेद कहता है कि परमात्मा सर्वज्ञ है किन्तु यहां विष्णु श्रपने को ही नहीं किन्तु शिव श्रादि सब को श्रज्ञानी बतलाता है इस से सिद्ध है कि ये परमात्मा नहीं।

श्रानेक—ग्रस्माभिरत्र भ्रुवने हरिरन्य एव, हृष्टः शिवकमलजः प्रथितप्रभावः। श्रान्येषु देवि भ्रुवनेषु न संति किं ते, किं विद्य देवि विततं तव सुप्रभावम् ॥३६॥ श्रार्थ—हमने इस संसार लोक में ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी दूसरे ही देखे हैं क्या दूसरे लोकों में शिवादि नहीं हैं, श्रवश्य हैं लेकिन हम इस तेरे विस्तृत प्रभाव को नहीं जानते। वेद में बतलाया है—

दिच्यो गंधर्वी भुवनस्य यस्पति-

रेक एव नमस्यो विच्वीड्यः।
तं त्वा यौमि त्रक्षणा दिन्य देव,
नमस्ते ऽस्तु दिवि ते सधस्थम्। अ०२।१।१॥
सम्पूर्ण संसार का अधिष्ठाता परमात्मा है और वह एक ही
है। वही नमस्कार करने और प्रशंसा करने योग्य है। वेद ज्ञान
द्वारा उस को प्राप्त कर सकते हैं। वेद परमात्मा को एक कहता
और विष्णु के कहने से परमात्मा अनेक सिद्ध होते हैं इस मे
सिद्ध है कि विष्णु परमात्मा नहीं है।

स्मरण—याचेंच तें घिकमलं प्रिशिपत्य कामं,
चित्ते सदा वसतु रूपिमदं तवैतत् ।
नामापि वक्त्रकुहरे सततं तवैव,
संदर्शनं तव पदांचुजयो सदैव ॥३७॥
श्रर्थ—मैं आप के चरणों में गिर कर आप से यही मांगता हूँ
कि हमेशा मेरे चित्त में यह आप का मनोहर रूप बसता रहे।

मेरी मुल रूपी गुहा में श्राप का ही नाम रहे। मैं सदा श्रापके

चरणों का दर्शन करता रहूं।" इस ख्लोक में विष्णु ने तीन वातें मांगी हैं—मन में देवी का रूप, ज़वान पर नाम वा चरणों का दर्शन। कहिये पाठक दिस प्रकार दूपरे की भक्ति करने वाला परमात्मा क्यों कर हो सकता है ?

नौकर—भृत्योऽयमस्ति सततं मिथ भावनीयं, त्वं स्वाभिनीति मनसा ननु चिन्तयाभि । एपावयारिवरता किल देवी भूयाद्, व्याप्ति सदैव जननि सुतयो रिवार्थे ॥३८॥

अर्थ—हे जनि । मैं आपका भृत्य दास हूँ, निरंतर मुक्त में ऐसी भावना की जिये। मैं मन से यही चिन्तन करता हूँ कि आप मेरी स्वामिनी (मालिक) हैं। हे आ यें। आप मुक्त को अपने बच्चे की तरह जानो।

परमातमा किसी का गुलाम नहीं है, किन्तु सब परमात्मा के दास हैं यहां विष्णु श्रपने श्राप को दास बतलाता है इस लिये विष्णु परमात्मा नहीं।

पामर—त्वं वेत्सि सर्वमाखिलं भ्रुवनप्रपञ्चं। सर्वज्ञता परिसमाप्ति नितांत भूमिः। किं पामरेण जगःवं निवेदनीयं, यद्यक्तमाचर भवानि तवेङ्गितं स्यातः॥३९॥ श्रार्थ — तू इस सम्पूर्ण संसार प्रपञ्च को जानती है। आप में सर्वज्ञता समाप्त हो जाती है। हे जगदंब ं में पामर आप से क्या निवेदन कर सकता हूँ। जो ठीक हो वही आप कीजिये, जिस से आप का इच्छित सिद्ध हो।

यहां विष्णु श्रपने को पामर बतलाता है, जिस के श्रर्थ श्रत्यन्त नीच के हैं। श्रत्यन्त नीच परमात्मा कैसे हो सकता है। वेद कहता है—

एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । शुद्धैरुक्थैर्वाष्ट्रध्वांसं शुद्ध त्राशीवीन् ममत्तु ॥ऋ॰ ८।९५।७॥

श्रार्थ—हम सब गुद्ध पिवत्र ईश्वर की स्तुति पिवत्र वेद मंत्रों द्वारा करें वह पिवत्र आश्रय दाता सब को सुख देता है। इस मन्त्र में स्पष्ट ईश्वर को शुद्ध पिवत्र बतलाया है।

श्रानित्यः — ब्रह्माहमिश्वरवरः किल ते प्रभावात्, सर्वे वयं जनियुतानयदा तु नित्याः । केन्येऽसुराः शतमखप्रमुखाश्च नित्याः,

नित्या त्वमेव जननी प्रकृति पुराखाः । ४२॥

श्रर्थ—मैं विष्णु, ब्रह्म, शिवजी श्रापकी कृपा से उत्पत्ति वाले हैं। जो उत्पन्न होते हैं, वे नित्य कैसे हो सकते हैं ? जब हम तीनों नित्य नहीं तो दूसरे इन्द्रादि देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? इसिलिये केवल आपही नित्य रहने वाली शक्ति हैं। कहिये पाठक! अब विष्णु के अनीश्वर होने में कोई सन्देह नहीं रहा। वेद तो परमात्मा को नित्य अवर वतलाता है —

भाग्यो भवदथो श्रन्नमदद्वहु ।

यो देवमुत्तरावतमपासाते सनातनम्।। अ०१०।८।२२।।
अर्थ- जो आदमी अनेक गुरा युक्त सनातन परमात्मा की उपा॰
सना करता है वह भाग्यशील है ईश्वर की कृपा से अनेक
भोग्य पदार्थों को प्राप्त होता है। अन्त में विष्णु कहता है—
नमो देवि महाविधे नमामि चरणी तव ।
सदा ज्ञान प्रकाशं भे देहि सर्वार्थ दाशवे ॥४९॥
अर्थ- हे महाविधे आपको नमस्कार है, आपके चरणों को नमस्कार

#### श्विजी

करता हूँ । त्र्याप मुसको ज्ञान त्र्यौर प्रकाश दीजिये । जो दूसरे से ज्ञान प्रकाश मांगता है वह कभी भगवान नहीं हो सकता ।

जब इतना कह कर विष्णु जी बैठ गये तो मट शिवजी खड़े हो गये और कहने लगे—

जननि देहि पदाम्बुजसेवनं युवतीभावगतानिप नः सदा। पुरुषतामधिनम्य पदाम्बुजार् विराहिता क लभेम सुखं स्फुटम् ॥स्र० ४।१३॥ को हे जनकि की महे हम भी हमको कमने नम्मों का नेत

अर्थ—हे जनिन स्त्री अने हुए भी हमको अपने चरणों का सेवन दीजिये। ऋगर हम आदमी भी वन जावें तो भी आपके चरण कमल से रहित होकर मुखी नहीं हो सकते।

तपनिदा—तपिस ये मुनयो निरतामला-स्तव विहाय पदाम्बुजसेवनं। जनिन ते विधिना किल वञ्चिताः परिमवो विभवे परिकल्पितः ॥१८॥

भ्रयं — जो ऋषि लोग आपके चरण कनल को छोड़कर तपश्चर्य में लगे रहते हैं। वे ठगे गए हैं, उन्होंने दुःल को ऐखर्य, निय-दर को सत्कार समन्त्र है। तप, इन्द्रिय रमन, समाधि अनेक यह आदि किसी से मी मुक्ति नहीं होती। आपके चरण सेवन से ही मुक्ति हो सकती है।

#### नह्मा

शिवजी के पश्चात श्रमाजी कहने लगे— श्रद्याहं तद पाद्पंकजपरागादानगर्वेण वै, धन्योऽस्मीति यथार्थवादनिपुणजातः प्रसादाच ते। याचे त्वां भवभीतिनाशचतुरां मुक्तिप्रदां चेश्वरीं,
हित्वा मोहमयं महातिनिगढं त्वद्धक्तियुक्तं कुरु।।२८।।
अर्थ—मैं श्राज श्रापके चरणकमल को,देलकर श्रापकी कृपा से कृतकृत्य हो गया हूँ। हे मुक्ति प्रदे । संसार दुःख को दूर करने वाली । मेरी श्रापसे बार वार यही प्रार्थना है कि इस संसार के मोह जाल को छोड़ कर मैं श्राप ही की मक्ति में हमेशा लगा रहूँ। इस प्रकार महामोह में फँसा हुआ दूसरे से मुक्ति मांगने वाला कभी ईश्वर नहीं हो सकता। जगदीश नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव है।

मैं प्रभु नहीं हूं—न जानन्ति ये मानवास्ते वदन्ति
प्रभुं मां तवाद्यं चरित्रं पवित्रम् ॥ ३० ॥

जो मनुष्य मुक्तको प्रभु परमात्मा कहता है वह अज्ञानी तेरे चरित्र की नहीं जानता। यहां साफ़ ब्रह्मा जी अपने मुख से कहते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ।

दास—श्रतोऽहं च जांतो विम्रुक्तः कथं स्यां
सरोजादमेयात्त्वदाविष्कृताद् वैतवाज्ञाकरः किंकरोऽस्मीतिनूनं
शिवे पाहि मां मोहमग्रं भवाब्धौ ॥ २९ ॥
श्रर्थ— इस संसार से मैं मुक्त कैसे होऊँ १ में आपका आज्ञाकारी

दास हूँ । हे शिवे । इस संसार रूपी समुद्र में नोह में मन्न मेरी रक्षा कीजिये ।

योगनिन्दा—श्रमं येऽष्टधा योगमार्गे प्रवृत्ताः प्रकुर्वन्ति मृद्धाः समाधौ स्थिता वै. न जानंति ते नाम मोक्प्रदं वा समुज्ञारितं जातु मातिभेषेण ॥ १२ ॥

अर्थ—जो मूर्ल आदमी अष्टांगयोग, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि आदि में परिश्रम करते हैं, वे बहाने से उन्न-रण करने से मुक्ति देने वाले तेरे नाम को नहीं जानते।

जिस योग वा योगियों की प्रशंसा, योग दर्शन वा योगी-राज कृष्ण ने स्थान २ पर गीता में की है उसकी इतनी निंदा हिस पीराणिकों से पृद्धते हैं कि क्या १६ कला पूर्ण आप के कृष्ण अवतार की बात सब है या ब्रह्मा की जो योग की निंदा करते हैं।

पायः इन्हीं तीन देवताओं की पूजा पौराणिक सन्दिरों में होती है। ये स्वयं श्रपने श्राप को परमात्मा नहीं वताते, इसिलिये इनकी मूर्तियों की पूजा ईश्वर पूजा नहीं हो सकती।

#### कुष्ण

पौराणिक लोग केवल श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार मानते हैं वाकी सब को अंशावतार मानते हैं। अब ज़रा उन की कथा भी सुनिये। देवी भागवत स्कं० ४ अ० २४ में लिखा है कि श्री कृष्ण के घर लड़का पैदा' हुआ और उस को कोई चुरा कर ले गया जब महाराज को उस का कुछ पता नहीं लगा तो विलाप के साथ कहने लगे—

> मातर्मयाति तपसा परितोपिता त्वं, प्राग् जन्मिन प्रसुमनादिभिरचिंतासि । धर्मात्मजेन वदरीवनखंडमध्ये, किं विस्मृतो जनिन ते त्विय भक्तिमावः ॥४८॥

श्रथ—है मातः भैंने प्रथम जन्म में श्रत्यन्त उप्र तप किया था, श्रीर वदरीवन में फूल श्रादि से श्राप की पूजा करके श्राप को प्रसन्न किया था। हे जननि क्या श्राप मेरे उस मिक्तमाव को मूल गई हैं ? श्राप मेरी सुध क्यों नहीं लेतीं ?

> स्रतिगृहादपहृतः किस्रु बालको मे, केनापि दुष्टमनसाप्यथ कौतुकाद्वा । मानापहारकरणाय ममाद्य नृतं, लज्जा तवाम्य खल्ल भक्तजनस्य युक्ता ॥४६॥

अर्थ—प्रसूतागार से कोई दुष्ट मेरे बालक को उठा कर ले गया है, इस में मेरी कितनी मान हानि है। हे मातः यह मेरी हानि नहीं है किन्तु सब से अधिक आप की हानि है। मैं आप का भक्त हूँ श्रीर भक्त का संकट दूर न किया तो श्राप को ही लजा श्रायगी।

अज्ञानी—नो वेद्म्यहं जनि ते चरितं सुगुतं, को वेद मंदमातिरल्प विदेव देहि। कासौ गतो मम मटैने च विचित्ते वा, हर्तीविके जवनिका तव कल्पितेयम्।।५२।।

श्रर्थ — जनिन भैं तेरे गुप्त चिश्ति को नहीं जानता, जब मैं भी तेरे च रत्र को नहीं जानता तो दूसरा कौन जान सकता है। मेरे किसी भी थोड़ा को वालक चोरने वाले का पता नहीं लगा, यह सब श्राप ही की लीला।

> मातास्य रोदिति भृगं कुररीव वाला, दुःखं तनोति मम सन्निधिगा सदैव। कष्टं न वेत्सि ललिते प्रमितप्रभावे, मातस्त्वमेव शर्गं मव पीडितानाम्॥५६॥

त्रर्थ — इस चुराये गये बालक की माता मेरे पास आकर रोज़
कूंज की तरह बिलाप करती है। क्या आप इस महा कष्ट को
'नहीं जानती हैं। जनिन ! संसार के दुःखां से पीड़ित जनों का
आप ही उद्धार करने हारी हैं। लीजिये पाठक ! जिन कृष्ण जी को पौरागिक १६ कला पूर्ण अवतार मानते हैं, वे स्वयं दु:खी वा अपने वालक का पता लगाने के लिये किसी दूसरे की स्तुति कर रहे हैं, फिर क्योंकर उन को परमात्मा मान सकते हैं। यहां तक ही नहीं बल्कि संतान के लिये शिवजी का तप किया और जब शिव जी ने दर्शन दिया तो लिखा है—

पपात पादयोस्तस्य दंडवत् प्रेम संयुतः ।

त्र्यर्थ—कृष्ण प्रेम से युक्त होकर शिवजी के चरणों में गिर गये त्र्योर प्रार्थना करने लगे—

> लजा भवति देवेश त्रार्थनायां जगद्गुरो सोऽहं माया विमृदात्मा याचे पुत्रसुखं विभो ॥

अर्थ—हे देव मुमको प्रार्थना करते शर्म आती है, मैं माया से मूर्ल हो कर आप से पुत्र की याचना करता हूं आप कृपया मुमको पुत्र दीजिये। इस बात को सुन कर शिवजी ने वर दिया— बहवस्ते मिविष्यन्ति पुत्रा शत्रुनिषूदना, स्त्रीयां पोडशसाहस्रं मिविष्यति शतार्धकम् ॥५७॥ तासु पुत्रा दश २ मिविष्यन्ति महाबलाः ॥५९॥

अर्थ — अयि कृष्ण । तू चिन्ता मत कर तेरे १६ हजार स्त्रियें होंगी और एक २ में दश २ पुत्र होंगे। तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो जावेगी। वेद कहता है—

श्रकामो धीरो श्रमृतः स्वयम्भूः, रसेन तृप्तो न कुतश्च नोनः। तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं, धीरमजरं युवानम्॥ श्र० १।=१४॥

परमात्मा श्रकाम निष्काम धैर्यवान् श्रमर स्वयंमू उत्पन्न न होने वाला है। श्रानन्दमय, नित्यत्तम, पूर्ण काम है, कहीं से भी न्यून नहीं, उसको इच्छा नहीं। उसी सर्वव्यापक परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु से वच सकता हैं श्रीर कोई रास्ता नहीं। प्रियपाठक देस मन्त्र में परमात्मा को पूर्ण काम बतलाया है श्रीर कृष्ण जी पुत्र के लिये विलाप वा तप, प्रार्थना करते हैं। वे कैसे परमात्मा हो सकते हैं ? जब वे ईश्वर नहीं तो उनकी मूर्ति को पर-मात्मा समम्कर पूजना श्रज्ञानता नहीं तो श्रीर क्या है ?

# वरुण आदि देवता

इन चार बड़े पौरािएक परमात्माओं को छोड़ कर जो बाकी वरुए त्रादि देवता रह गये हैं, उन की पूजा भी पौरािएक लोग करते हैं इस लिये इस विषय में भी लिखना आवश्यक है। उसी देवी भागवत के संकं ध अ १६ में लिखा है—

> ये वा स्तुवन्ति मनुजा अमरान् विमृदाः, मायागुर्णेस्तव चतुर्भुख विष्णुरुद्रान् ।

शुत्रांशु विह्व मम वायुगणेशसुख्यान्, किं त्वासृते जनिन ते प्रभवन्ति कार्ये ॥ ६॥

श्रर्थ—जो श्राप के मायाजाल में फॅसकर मूर्ल श्रादमी देवता श्रार्थत ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चांद, श्राग, यम, वायु, गणेश जिनमें प्रधान हैं, उन देवतात्रों की पृजा करते हैं वे भी मूर्ल हैं। क्या तेरी शक्ति के विना ये कुछ कर सकते हैं? यहां सम्पूर्ण देव पूजकों को मूद, श्रद्धानी, मूर्ल वतलाया है।

श्रन्थकृष में गिरते हें — ज्ञात्वा सुरांस्तव वशानसुरादिंतांश्च, ये वै भजन्ति सुविभावयुता विभग्नान् । धृत्वा करे सुविपुलं खल्लु दीपकं ते, कृषे पतंति मनुजा विमलेऽतियोरे ॥ १३ ॥

श्रर्थ—जब जानते हैं कि सब देवता श्रापके बश में हैं, श्रीर प्राणों के ख़तरे में पड़कर श्रापकी शरण में श्राते हैं, फिर भी इन ट्टे हुए देवताश्रों में परमात्मा की भावना करके इनको पुजते हैं वे हाथ में विमल दीवा लेकर जानकर श्रन्थकारमय श्रन्थेरे वाले जलरिहत कुएं में गिरते हैं। करघा छोड़ तमाशे जाय नाहक चोट जुलाहा खाय। एक इन देवताश्रों की पूजा करें श्रपने तन मन धन समय को व्यर्थ नष्ट करें श्रीर इतना होने पर भी इसका फल यह मिले कि—श्रन्थेरे कुएं में गिरें।

इससे तो यही श्रच्छा है कि—इनकी पुजा ही न की जाय।

# मूर्ति पूजकों को दुःख

हमने पुराण के प्रमाण देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कृष्ण श्रादि ख़ुद श्रपनी जुवान से यह मानते हैं कि हम परमात्मा नहीं जब वे स्वयं श्रपने श्रापको श्रमिश्वर कहते हैं तो फिर उनको ज़बरदस्ती परमात्मा श्रपने स्वार्थ के लिये बनाना क्या मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली कहावत को चरितार्थ नहीं करता? इनको श्रमिश्वर ही नहीं लिखा किन्तु जो इनकी पूजा करेंगे उनको दण्ड भी लिखा है। इस बात को सिद्ध करने के लिये नीचे प्रमाण दिये जाते हैं—

शप्तो हरिस्तु भृगुणा कुपितेन कामं,
मीनो वभूव कमठः खलु सक्रस्तु ।
पश्चान्नृसिंह इति यरछल कृद्धरायां,
तान् सेवतां जननि मृत्युमयं न किंस्यात् ॥ दे०५।१६॥
अर्थ—जिस हरि ने भृगु के शाप से मीन मछली, कमठ कछुआ,

नृसिंह के श्रवतार धारण किये श्रीर पीछे वामनादि बनकर संसार में छल किया, उस विष्णु के श्रवतारों की भक्ति करेंगे उनको क्यों नहीं मृत्यु का भय होगा श्रर्थात् श्रवश्य होगा। वेद कहता है— तमेंव विद्वान् न विभाय मृत्योः । उस भगवान् को जान कर उसका भक्त मौत से नहीं डरता किन्तु अवतारों के भक्त को अवश्य भय होगा ।

> शंभो पपात श्विव लिंगमिदं प्रसिद्धं, शापेन तेन च भृगोविंपिने गतस्य। तं ये नराः श्विव भजन्ति कपालिनं तु, तेपां सुखं कथमिहापि परत्र मातः॥१९॥

> योऽभृद्गजानन गणाधिपातभिहेशात्, तं ये मजन्ति मनुजा वितथप्रपन्नाः । जानंति ते न सकलाथ कलावदात्रीं, त्वां देवी विश्व जननीं सुखसेवनीयाम् ॥ २० ॥

श्रर्थ—जो गर्णों के श्रधिपति शिवजी से पैदा हुआ है उस गर्णेश की जो मूर्व श्रादमी पूजा करते हैं। वे भी सकल कला देने व वाली श्रापको नहीं जानते इस लिये मूर्वता से गर्णेश की पूजा करते हैं।

> क्किश्यन्ति तेऽपिमुनयस्तव दुर्विभाव्यं, पादांबुजं निह भजन्ति विमूदचित्ताः। स्योग्निसेवनपराः परमार्थतत्त्वं, ज्ञातं न तैः श्वातिशतेरपि वेदसारम्॥ ३३॥

श्रर्थं — वे मुनि भी नरक में जायेंगे जो श्राप के चरणामृत को छोड़ कर सूर्य, श्रिप्त की पूजा करते हैं। उन्होंने सैंकड़ों वेद मंत्र पड़ कर भी उनके सार को नहीं जाना।

उपर्युक्त उदाहरणों से भली प्रकार सिद्ध हो गया कि जो गणेश, सूर्य, अग्नि आदि अवतारों की पूजा करेंगे वे नरक में जायेंगे और वे मृढ़ अज्ञानी हैं।

## मूर्ति पूजकों को पदवी

श्रव जो पदवी मूर्तिपूजक को प्रदान की है वह मी ज़रा ध्यान से सुनिये। श्रीमद्भागवत, स्कं० १०। श्र० ८४ में लिखा है— नाम्यमयानि तीथानि न देवाः मृच्छिलामयाः। ं ते पुनन्त्युरु कालेन दर्शनाद्देव साधवः ।। ११ ।।

श्रर्थ—पानी वाले तीर्थ नहीं होते, मही श्रीर पत्थरों की मूर्तियं देवता नहीं होतीं। वे बड़े लम्बे काल में भी पवित्र नहीं करते। साधु महात्मा दर्शन ही से पवित्र करते हैं। इस रलोक में स्पष्ट यह बतलाया है कि तीर्थों में नहाने से श्रीर मूर्तिपूजा से मनुष्य पवित्र नहीं होता। कई पौराणिक इस के श्रर्थ में गड़बड़ करके यह कहते हैं कि इस का यह श्रर्थ नहीं जो तुम करते हो किन्तु यह है—

तीर्थ वा मूर्ति पूजा देर से पवित्र करती है स्त्रौर साधु लोग शीव्र ही पवित्र कर देते हैं।

, यह अर्थ इन का ठीक नहीं । गंगा गंगेति यो ब्र्या-द्योजनानां शतैरिप । जो आदमी चार सौ कोस से गंगा २ करता है वह सब दुःखों से छूट कर विष्णु लोक को जाता है। कहिये कहां तो इस श्लोक में गंगा का इतना माहात्म्य और तुम कहते हो कि—यह देर से पांवत्र करती है।

यह श्लोक देवी भागवत में दूसरी प्रकार से आता है— नहाम्बमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः। ते पुनन्त्यपि कालेन विष्णु भक्ताचणादहो॥ दे० भा० स्कं ९ अ० ७ श्लो० ४२॥ श्रर्थ—पानी के तीर्थ नहीं होते मट्टी श्रीर पत्थरों के देवता नहीं होते, वे किसी काल में भी पवित्र नहीं करते। श्रव कैसे रलोक का श्रर्थ उलटा करोगे? यहां तो स्पष्ट ही लिख दिया है कि मूर्तिपृजा मनुष्य को पवित्र नहीं करती।।

> नाधिन सुर्ये। न च चन्द्रतारकाः, न भृजिलं खं श्वसनोऽथ वाङ्मनः। उपासिता भेदकृता हरन्त्यर्यं, विपश्चितो घनन्ति सुहुर्तसेवया॥१२॥

श्रर्थ—श्रिम, सूर्य, चांद, तारा, भूमि, जल, श्राकाश, वायु वाणी मन श्रादि परार्थ उपासना करने से पाप दूर नहीं होता क्यों कि यह परमात्मा से भेद करने वाले हैं। इन की उपासना करने से परमात्मा की उपासना नहीं होती। जो नवग्रह की पूजा करने वाले लोग हैं वे इस श्लोक पर भली प्रकार विचार करें इस श्लोक में स्पष्ट सूर्योदि ग्रहों की पूजा का निषेध। उनकी पूजा परमात्मा से श्रलग करने वाली वतलाई है।

गोलरः यस्यात्मबुद्धि कुण्पे त्रिधातुके, स्वधी कलत्रादिषु भीम इज्यधीः। यत्तीर्थवुद्धिः सलिलेन कर्हिचित्, जनेष्वभिन्नेषु स एव गोखरः॥ १३॥ श्रर्थ-वात, पित्त, कफ़ तीन मलों से बने हुए शरीर में आत्मबुद्धि करता है। स्त्री ऋादि में स्वबुद्धि, पृथिनी से बनी हुई मूर्तियों में जो पूज्यबृद्धि चौर पानी में तीर्थबृद्धि कभी भी करता है वह गोलर त्रर्थात् गौत्रों का चारा ढोने वाला गधा है जो उपर्युक्त दो खोकों में मूर्तिपुजा का निषेध करने पर भी जो मूर्ति-पूजा करता है, उसको भागवत ने गोखर की पदवी देदी है। इससे बढ़ कर मूर्तिपूजा का खरडन वा उनका निरादर क्या हो सकता है; कई पौराणिक सलिल शब्द को सप्तमी विभक्ति मानकर जो यह श्रर्थ करते हैं कि पानी में जो तीर्थवुद्धि नहीं करता वह गोखर है। यह ठीक नहीं करते, क्योंकि इनका श्चर्य मानने से श्लोक का यह श्चर्य होगा कि जो शरीर को श्रात्मा नहीं मानता, स्त्री श्रादि में स्वबुद्धि नहीं करता वह गोसर है। ऋगर ऐसा ऋर्थ करोगे तो नास्तिक ठहरोगे क्योंकि शरीर को आत्मा मानने वाला नास्तिक होता है। अतः हमारा ही अर्थ ठीक है।

#### देवी

श्रव एक बात रह गई श्रीर वह यह कि श्रगर महावि ईश्वर नहीं तो नहीं सही देवी की मूर्ति तो परमात्मा है। इस की ही पूजा कर लेंगे फिर भी मूर्तिपूजा तो रह ही गई।

यह इनका कहना ठीक नहीं वयोंकि देवी भी परमात्मा नहीं

है। देवीसागवत स्कं ४ अ० १६ में लिखा है—
नाहं पतिवरानारी वर्तते मम पति प्रसः ।
सर्वकर्ती सर्वसाची हाकर्ता निःस्पृहास्थिरः ।।६॥
निर्गुणो निर्ममोनन्तो निरालम्बो निराश्रयः ।
सर्वज्ञः सर्वगः साची पूर्णपूर्णोशयशिवः ।।७॥
स मां पश्यति विश्वात्मा तस्याहं प्रकृति शिवा ।
तत् सांनिध्यवशादेव चैतन्यं मिय शाश्वतम् ॥
जड़ाहं तस्य संयोगात् प्रभवामि सचेतना ॥३७॥

#### श्रयसकांतस्य सान्निध्यात् श्रायसरचेतना यथा।

श्रर्थ—श्रिय राज्ञस ! मैं पित चुनने वाली स्त्री नहीं हूँ, मेरा पित सर्वकर्ता, सर्वसाची, निष्काम, निर्मुण, अनन्त, सब का श्राश्रय-दाता, सर्वव्यापक पूर्ण मौजूद है। वही मेरा सज्जा पित है, मैं तो जड़ प्रकृति हूँ, उसी के संयोग से मुक्त में चेतनता आती है। जैसे चुम्बक के संयोग से लोहे में हरकत आती है। वैसे ही मेरा हाल है, मैं स्वयं जड़ चीज़ हूँ।

यहां देवी स्वयं कहती है कि मैं परमात्मा नहीं, परमात्मा दूसरा है। वहीं मेरा मालिक है मैं तो जड़, वेजान चीज़ हूँ। अगर कोई रांका करें कि वेजान कैसे है, तो कहती है उसी के संयोग से मैं चेतन हूँ स्वयं मुक्त में कोई चेतनता नहीं।

ं जिस देवी के लिये सम्पूर्ण देवताओं की निन्दा की, अन्त में वह देवी भी जवाब दे गई और कहती है कि मैं भी परमात्मा नहीं हूँ।

# सूर्तियुजा किस ने चलाई

प्राप्ते कलावहह दुष्टतेर च काले न त्वां भर्जन्ति मनुजा ननु विश्वतास्ते । धूर्तैः पुराणचतुरैहीरशंकराणां सेवापराश्च वहितास्तव निर्मितानाम् ॥१२॥ श्वर्थ—इस घोर कलियुग में पुराणों के बनाने वाले धूर्त चतुर लोगों ने शिब, ब्रह्मा, बिष्णु श्वादि की पूजा श्वपने पेट भरने

के लिये चलाई है। लीजिये इस बात का भी फैसला कर दिया कि इन देवतात्रों की पुजा क्यों चलाई है।

#### परस्पर विरोध

पौराणिक लोग कहा करते हैं कि हम मूर्तियों में सर्व-च्यापक एक परमात्मा की पूजा करते हैं, उनको इस प्रकरण का अध्ययन अच्छी प्रकार करना चाहिये। अगर ब्रह्मा, विष्णु आदि एक ही परमात्मा हैं तो शिवादि का इतना आपस में विरोध वा लड़ाई भगड़े क्यों हैं ? वास्तव में जब किसी देवता की भक्ति एक पुराण में वतलाई जानी है, तो वाकी सम्पूर्ण देवताओं की निंदा ग्रानीश्वरत्व वा सब देवताओं से कथाएँ वनाकर उसकी स्तुति कराई जाती है। यही हाल सम्पूर्ण पुराणों का है।

भागवत में कृष्ण को परमात्मा वाकी सव देवताओं को नीच त्रीर कृष्ण का भक्त लिखा है।

भवित्य में सूर्य को परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और कृष्ण को उसके दास लिखा है। देवी भागवत में देवी को परमात्मा अन्य सव देवतओं को नीच वा अपूज्य लिखा है। इस वात को सिद्ध करने के लिये भी कुछ प्रमाण देता हूं।

शिवपुराण विदेशवरी सहिता ऋ० ६—

एक समय विष्णु जी लेटे हुए थे और ( ब्रह्मा ) जी आग्ये। विष्णु ने उनका कोई आदर नहीं किया, तब (ब्रह्मा) वोले। आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवचरेत्। द्रोहिणस्तस्य मृदस्य प्रायश्चित्तं विधीयते॥ ४॥ अर्थ—जो दृष्ट आदमी गुरु को आता देख उसका आदर न करे, उस द्रोही के लिये शास्त्र में प्रायश्चित्तं लिखा है। यह सुनकर विष्णु ने कहा—

मन्ताभिकमलाजातः पुत्रस्त्वं भाषसे वृथा। अहमेव वरो न त्वं ऋहं प्रभुरहं प्रभु परस्परं हंतुकामों चक्रतु समरोद्यमम् ॥ ६ ॥

अर्थ-तू मेरी नामि से पैदा हुआ है मेरा चेटा होकर बक्रवास

करता है। विष्णु कहता है में परमात्मा हूं ब्रह्म कहता है,

नहीं में परमात्मा हूं। एक दूसरे की मारने के लिये तैयार
हो गये।

हथियार लेकर आपस में लड़ने लगे। इतने में उन दोनों के मध्य में ज्योतिर्मय लिंग पैदा हुआ, दोनों उसका अन्त लेने के लिये चले। जब अंत न मिला तो ब्रह्मा ने आकर विष्णु के आगे भूठ वोला कि मैं इस का अंत ले आया हूं। शिव जी को कोध आया। और मैरव को पैदा किया।

भेरव—स वै गृहीत्वैककरेण केशं तत् पश्चमं दप्तमन्वसत्यभाषणं। छित्वा शिरांस्यस्य निहन्तुमुद्यतः प्रकंपयन् खड्मित स्फूटं करैः॥ ४॥

श्रर्थ— ब्रह्मा के बालों को हाथ से लैंच कर जिस मुँह से ब्रह्मा ने भूठ बोला था उस शिर को तलवार से काट डाला। श्रीर दूसरे शिर भी काटने के लिये तैयार हो गया। यह श्रवस्था देख कर ब्रह्मा गिड़गिड़ा कर भैरव के चरणां में गिर गया। विष्णु ने शिव से प्रार्थना करके बड़ी कठिनता

से ब्रह्मा की जान वचाई अंत में शाप दे करके कि तुम ने भूठ वोला है इस लिये तुम्हारी पूजा नहीं होगी।

जिस ब्रह्मा को भविष्य पुराण के ब्राह्मपर्व में इतना वड़ा वित्ताया, उसे यहां मूळ वोलने वाला वतलाया है, उसका सिर काटा गया और शिव को सब से वड़ा वतलाया, लेकिन ज़रा भविष्य का ब्राह्मपर्व अ० १४१ को देखिये, शिवकी भी क्या गति होती है। एक वार शिव ब्रह्मा और विष्णु में आपस में मनाड़ा हो गया। शिव कहने लगा में मब से बड़ा परमात्मा हूं, मैंने ही सारा संसार बनाया है। विष्णु कहने लगा मैंने वनाया है, ब्रह्मा ने कहा तुम होनों भूळे हो मैंने ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड वनाया है।

एवं तेपां प्रवदन्तां ऋद्धानां च परस्परं।
समाविशत्तदाज्ञानं तमो मोहात्मकं विभो ॥९॥
अर्थ—ऐसे जब वे आपस में क्षोध करके लड़ने लगे, तो उन
को महामोह नाम वाला वड़ा अज्ञान हो गया और शिवजी
कहने लगे—

कृष्ण कृष्ण महावाहों क गतस्त्वं महामते

नहा च क गतो वीर नाहं परयामि वां कचित् ॥

अर्थ—अयि महाबाहो । कृष्ण तुम कहां गये और नहा कहां

गया। मैं तुम दोनों को नहीं देखता।

मोहेन महताहं वै तमसा च विमोहितः।

किं करोमि क गच्छामि क चाहमधुना स्थित:॥१६॥ श्रर्थ—मैं बड़े भारी मोह रूपी श्रज्ञान में डूब गया हूं, क्या करूं कहां जाऊं, मुक्त को पता नहीं कि मैं इस वक्त कहां हूं। यह सुन कर कृष्ण जी कहने लगे—

भीम भीम न जानेऽहं क भगवान् वर्ततेऽधुना।

मसापि मोहितं चेतः तमसातीव शंकरः।।२०॥

श्रर्थ—श्रिय शिव मैं नहीं जानता आप कहां हैं। मेरा चित्त

भी श्रत्यन्त अज्ञान में डूब गया है।

मुक्त को संसार में कुछ नहीं दीलता। यह मुनकर ब्रह्माजी वोले "न शृशोभि न पश्यामि निद्रावशमहं गतः।" मैं कुछ नहीं देखता न मुनता हूं, मोह के प्रभाव से निद्रा के वश भें चला गया हूं। अन्त में तीनों ने मिल कर सूर्य की स्तुति की और सूर्य ने उनका अज्ञान दूर किया तथा वर दान दिया।

श्रीमद्भागवत् में देखिये---

यद्वाचि तंत्र्यां गुणकर्मदामिः सुदुस्तरे वत्स वयं सुयोजिताः। सर्वे वहामो चिलमीश्वराय प्रोतानसीव द्विपदे चतुष्पदः॥ स्कं० ६। अ १५॥ अर्थ—गुण कर्म रूपी रस्सी में वंवे हुए मैं, ब्रह्मा शिवादि सब उसी की भक्ति करते हैं वा उसी के पीछे चलते हैं जैसे नाक में नकेल डाल कर किसी पशु को मनुष्य जियर चाहे ले जावे, वही हमारी दशा है।

यहां विष्णु को पृत्य देव वाकी सब को उतका दास वत-जाया है। श्रोर लीजिये—

लिङ्ग पुराण में लिखा है—
शिवलिङ्गं समुत्मुच्य योऽन्यां देवतामुपासते ।
स राजा सह देशेन रौरवं नरकं व्रजेत् ॥
अर्थ—जो शिवलिंग की पूजा छोड़ कर दूसरे देवता की पूजा
करता है, वह राजा दमय अपने देश के रौरद नरक में

जाता है।

प्रिय पाठक ! ज़रा विचार कर देखिये पौराशिक पण्डित कहा करते हैं कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते किन्तु ब्रह्मादि की मूर्तियों में सर्वत्र्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं और वह सब मूर्तियों में एक ही है। अगर ब्रह्मा, विक्शा, शिव एक ही ईश्वर हैं तो आपस में लड़ाई भगड़ा और एक दूसरे को छोटा वड़ा कहना कैसे हो सकता है ? इस से तो पता लगता है कि इन में कोई भी परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा होते तो इतना विरोध आपस में न होता। शिव पूजक के सिवाय दूसरे देवताओं की पूजा करने वाले नरक में जायेंगे, यह क्यों लिखा जब कि आप सब मूर्तियों में सर्वन न्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं। यह निरा श्रापका ढकोसला है जो श्रापने श्रार्थसमाज की श्रकाट्य युक्तियों से डर कर बनाया है।

फूट ने आयों का राज्य, धन, दौलत, देश, यौवन आदि सम्पूर्ण सम्पत्तियों को नष्ट कर डाला। फिर आर्थ लोग इस इत्यारी को छोड़ते नहीं, इसका क्या कारण है ? मुक्त से कोई पूछे तो मैं यहीं कहूंगा कि जिन के उपास्य देवों में आपस में लड़ाई क्षगड़ा वा फूट हो, उनके उपासकों में क्यों ना फूट हो।

जब आयों ने एक परमातमा की पूजा छोड़ कर अनेक उपास्य देव वनाये, तो उनको ईश्वर सिद्ध करने के लिये एक र देवता के लिये अलग अलग पुराण बनाने पड़े। और उनकी शक्लें, कपड़े, भोग, मंदिर, पूजा की विधियें, तिलक, स्तुति, सवारी आदि भी सब अलग र बनाने पड़े। यही आर्थों की फूट का सब से बड़ा कारण है। इस लिये आर्थ समाज का यह कार्य है कि वह इन सब भूठे परमात्माओं की पूजा को छुड़ा कर एक ईश्वर की पूजा में प्रवृत्त करावे। जब तक एक उपास्य देव और पूजा का एक तरीका वेश, भाषा, भूषा आदि न हो तब तक इस फूट का आर्थ जाति से निकलना कठिन है।

### समर्थ को दोष और देवाचार

श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज के त्राचार के विषय में श्रीमद्भागवत में

जो मिथ्या दूपण लगाये हैं उनसे भी सिद्ध होता है कि श्रीकृष्णजी परमात्मा नहीं थे। स्वयं भागवतकार ने यह शंका उठाई है-कथं स धर्मसेतनां वक्ता कर्ताऽभिरचिता प्रतीपमाञ्चरद् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् ॥२८॥ त्र्यर्थ—राजा परीचित शुकदेव जी से वोले कि हे राजन् <sup>[</sup>जो धर्म-मर्यादा के बांधने वाले उसकी रत्ता करने वाले होकर इसका जो.....( धर्म के विरुद्ध आचरण्) क्यों किया। उत्तर जो भागवत में शुकदेवजी की स्त्रोर से दिया गया है वह पाठकों को विशेष ध्यान से पढ़ने के योग्य है। लिखा है— धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं। तेजीयसां न दोपाय वह्नेः सर्वभुजो यथा ।३३।३०॥ अर्थ—जो समर्थ पुरुष होते हैं वे धर्म से उत्तटे चतते हैं, इस से उनको कोई दोप नहीं होता, जैसे आग में सब कुछ डाला हुआ भस्म हो जाता है। जो पौराग्णिक लोग कहा करते हैं कि कृष्ण ने कोई रास लीला में श्रधमें नहीं किया वे इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ें। यहां स्पष्ट भागवतकार ने माना है कि उन्होंने ( धर्म के विरुद्ध श्राचरण ) किया जो लोग कहते हैं समर्थ को दोष नहीं, उनसे नीचे लिखे प्रश्न पूछते चाहियें~ (१) अवतार धर्म की रहा के लिये होता है वा उसको तोड़ने के लिये रे अगर धर्म की रत्ता के लिये होता है तो यह पाप

#### क्यों किया ?

- (२) जब पौराणिक परिडत कहते हैं कि निराकार परमात्मा भी सब कुछ कर सकता है किन्तु अवतार इस लिये लेता है ताकि मर्यादा बांधने से लोग भी वैसाही करें, तो क्या जैसे अब-तार पाप करते हैं बैसे लोग भी करें।
- (३) जब कृष्ण परमात्मा के श्रवतार थे तो पाप क्यों किया परमा-त्मा तो पाप से रहित है।
- (४) शास्त्र के नियम भंग का जितना दोप शास्त्रज्ञ को होता है उतना एक शास्त्र से अनिमज्ञ मूर्ल को नहीं । कानून के विरुद्ध चलने का जितना दण्ड एक वकील को होता है उतना एक ४ साल के बक्चे को नहीं होता, दोप तो होता ही समर्थ को है।

#### जूश्रा

वेद में लिखा है "श्रुद्धिमी दीव्य:" ज्ञा मत खेलो लेकिन पद्मापुराण में शिव पारवती का ज्ञा खेलना, ज्ञा खेलने की विधि वताना आदि श्रानेक वातें पुराणों में ऐसी लिखी हैं जो श्रवतार वा देवताशों को श्राचार से श्रष्ट सिद्ध करती हैं। जिसका स्वयं श्राचार भ्रष्ट हो उसकी मूर्ति की पृजा करने से कैसे मनुष्य पवित्र हो सकता है? हमने पांच युक्तियें सप्रमाण दे कर यह सिद्ध कर दिया कि पुराणों की क से भी मूर्ति पृजा ठीक नहीं।

### तिसरा अध्याय

# शंका समाधान

### परमात्मा का मुख त्रादि 🗒

प्रश्न—वेद में लिला है—

ग्रुखाय ते पशुपते यानि चतुषि ते भवा !

याते रुद्र शिवा तन् अवारा पापकाशिनी !!

अर्थ-इत्यादि अर्थव कांड ११ अनेक वेद मन्त्रों में परमात्माके मुंह नाक,
श्रांख, हाथ, पांच, शरीर आदि का स्पष्ट वर्णन आता है। इन स्पष्ट

शरीर यताने वाले मंत्रों की मौजूदगी में कौन कह सकता है कि परमात्मा की मूर्ति नहीं हैं।

उत्तर—सनातन धर्मी पिएडतों को एक वीमारी है। वे जहां कहीं वेद मन्त्रों में मुल, कान, नाक छादि शब्दों को देखते हैं भट कह देते हैं कि इन मंत्रों में परमात्मा के मुखादि का विधान है। इन लोगों को इस वात का ध्यान नहीं रहता कि राजा, प्रजा, जीवात्मा प्रधान पुरूप छादि का वर्णन भी तो वेद में छाता है। सर्व मंत्रों में केवल परमात्मा का ही वर्णन तो नहीं छाता इस लिये वेद मन्त्रों का छार्थ करते समय इन वातों का छावरंय ध्यान रखना चाहिये जैसे मीमांसा में लिखा है—

#### श्रुतिलिङ्गवावयप्रकरणस्थानसमारूयानां समवाये पारदोंशील्यमर्थविषकर्पात् ।

श्रर्थ—जय श्रुति, मन्त्र, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, भ्थान, समाख्या श्रादि के समवाय में उत्तरोत्तर दुर्वल होता है। इस सूत्र के श्रमुसार प्रकरणादि का श्रवश्य ध्यान रखना चाहिये। जो मन्त्र पीराणिकों की श्रोर से पेश किये जाते हैं उनका श्रर्थ परमात्मा नहीं, किन्तु उनमें राजा को नमस्कार श्रादि करना लिखा है, कई पीराणिक कहा करते हैं कि यहां स्पष्ट पराप्ति शब्द श्राता है, जिसका श्रर्थ महादेव होता है यह भी इनका कहना ठीक नहीं । पशुपित नाम राजा का है जैसे अध्यवेवेद में लिखा है "प्रियो गवासोपधीनां पश्रूनाम्"राजा गौ ओषि आदि का प्रिय पित रक्तक है, इस लिये इन दोनों मन्त्रों में इन्द्र पशुपित आदि नाम परमात्मा के नहीं किन्तु राजा के हैं। जहां कहीं वेद में मुख कान नाक आदि का वर्णन आता है वहां सब जगह इन मन्त्रों में प्रधान पुरुष राजा प्रजा आदि जीवका वर्णन है न कि परमात्मा का।

# चक्रपाणि श्रीर सूर्त्तिपूजा

प्रश्न—"नील ग्रीवाय नमः, चक्रपाण्ये नमः" श्रादि यजुः १६ मन्त्रों में स्पष्ट ही नील कण्ठ महादेव वा चक्रधारी विष्णु का वर्णन है, फिर समाजी मूर्ति पूजा क्यों नहीं मानते ?

उत्तर—यहां भी चक्रपािण वा नील ग्रीव का ऋथे पौरािणकों के किल्पत वैल पर चढ़ने वाले महादेव का नहीं है। किल्तु राजा का है। जिस राजा के गले में नील मिण्यों का हार हो उसको नील ग्रीव कहते हैं। तथा शासनस्पी चक्र वा शङ्घ- नाशक चक्र हथियार जिस राजा के हाथ में हो उसको चक्र- पािण कहते हैं। चक्रवर्ती राज्य ऐसे ही चक्रधारी राजाकों की कृपा से कहलाता है। जो लोग चक्रपािण शब्द का ऋथं परमात्मा करते हैं, वहां चक्र का ऋथं है ससार चक्र तथा पािण का ऋथं है ज्यापार वा व्यवहार साधक शक्ति ऋार्थान् परमात्मा

संसार चक्र की उत्पत्ति पालना संहार श्रादि व्यापार को श्रपनी शक्ति के श्रधीन रखने वाला होने से चक्रपाणि कहलाता है। "चक्रं संसारचक्रं पाणों व्यवहारसाधिकायां शक्तो यस्य स चक्रपाणि।" संसार चक्र है व्यवहार साधक शक्ति में जिसके वह चक्रपाणि है।

# षाङ्क्षंश्र ब्राह्मग्रा श्रीर मृर्त्तिपूजा

प्रश्न—पड्विश ब्राह्मण में लिखा है—

यदा देवायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसान्ति रुद्दन्ति
नृत्यन्ति स्फुटन्ति स्थिद्यन्ति निमिलंति इत्यादि ॥
श्रर्थ—जव देवताश्रों के स्थान कांपते हैं तो देवताश्रों की
प्रतिमा इंसती हैं रोती हैं श्रीर नाचती हैं चमकती हैं
प्रतिमाश्रों को पसीना श्राता है। या कि नेत्रों को तेज़ी से
खोलती हैं या नेत्रों को वन्द करती हैं। उस समय में प्रायश्चित्त होता है॥

ब्राह्मण बचन में कितना स्पष्ट लिखा है कि देवताओं की मूर्तियें हंसती हैं गाती हैं नाचती हैं। श्रगर देवताओं की मूर्तियें न होतीं तो उनकी पूजा न होती। इस पाठ की संगति कैसे हो सकती है। उत्तर—मूर्तिपूजा के लिये पौराणिकों के विचार में यह श्रकाट्य प्रमाण है इस प्रमाण को देकर सनातनी फूले नहीं समाते । किन्तु इससे भी मूर्तिपूजा सिद्ध नहीं होती । इस के विषय में नीचे लिखी युक्तियं हैं ।

- (१) इस प्रमाण में लिखा है कि देवताओं की प्रतिमायें मूर्तियें हंसती, नाचती, गाती, रोती हैं। बस जिस दिन पौराणिक इन मंदिरों में रखी हुई पीतल, लोहे, मट्टी, पत्थर श्रादि की मूर्तियों को हंसते रोते गाते नाचते दिखला देंगे उस समय हम मूर्ति पूजा को मान लेंगे। हम पुजारी वा दूसरे मूर्ति पूजकों से पूछते हैं कि क्या कभी श्रापने इन मूर्तियों को ये काम करते देखा है ? श्रार नहीं देखा तो श्रापकों भी इस प्रमाण के श्रानुसार मूर्ति पूजा छोड़ देनी चाहिये जब तक ये मूर्तियें हंसने श्रादि का कार्य न करें।
- (२) इस प्रमाण में मूर्तियों का हंसना आदि लिखा है लेकिन मन्दिरों में रखी हुइ मूर्तियों में इन कामों में से .कोई भी कार्य दिखाई नहीं देता। इस से पता लगता है कि वे मूर्तियें वा देवता जो हंसते रोते हैं कोई दूसरे ही हैं।
- (३) श्रगर पौराणिक मूर्तियों में व्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं जैसे कि उनकी बनाई मूर्ति पूजा मंडन की पुस्तकों में लिखा है तो फिर बतलायें कि परमात्मा किसके भय से रोता है वा कांपता है, यह रोना कांपना परमात्मा में नहीं हो सकता। टूटना, रोना, डरना श्रादि सांसारिक जीवों में हो

सकता है निक परमात्मा में। वेद तो कहता है तमेव विद्वन् न विभाय मृत्यो: उस ईश्वर को जानने वाला मौत से नहीं डरता जब उसका भक्त भी डरता कांपता नहीं तो परमात्मा कैसे डर वा कांप सकता है।

### विराट् स्वरूप

मश्न—वेद में लिखा है यस्य भूमि प्रमान्तिर च मुतोद्रं दिवं यश्चक मूर्धानं तस्मै ज्योष्ठाय ब्रह्मणेनमः। परमात्मा की भूमि पैर अन्तिर चेट द्यु लोक शिर इत्यादि परमात्मा के मुँह कान नाक पेट आंख आदि सब अवयवों का वर्णन किया है फिर आर्य समाजी क्यों मूर्ति पूजा से इनकार करते हैं।

उत्तर—इस मंत्र में रूपक श्रांतकार है। मुक्को इन पौराणिकों की बात पर वड़ा श्राश्चर्य होता है। ये शास्त्र को पढ़ते हुए भी श्रपने स्वार्थ के लिये उस पर लेपन फेरने की कोशिश करते हैं। श्रागर कोई श्रादमी किसी को शेर कहता है तो इस का यह श्रर्थ नहीं होता कि उसके पूंछ श्रादि भी हैं बिक उस का श्रर्थ यह है कि वह शेर की तरह बलवान है। पैर की तरह चलने का साधन होने से पृथ्वी को पैर, पेट की तरह पोला होने से अन्तरिच को पेट, आंखों की तरह दिखाने वाले होने से सूर्य वा चांद को आंख कहा है। इस शास्त्र के मर्भ को न समभ कर ये पौराणिक ऐसी ऊट पटांग वार्ते कहते हैं।

#### अग्नि और ईश्वर

प्रश्न — जैसे आग लकड़ी पत्थर कोयले आदि में प्रथम निराकार होता है पीछे साकार होजाता है वा सब को दिखाई देता है, इसी प्रकार परमात्मा पहले निराकार होता है पीछे साकार होजाता है।

उत्तर—शास्त्रों में लिखा है कि रूप अग्नि का स्त्राभाविक गुण है,
जिसका स्त्राभाविक गुण रूप हो वह कभी निराकार नहीं
हो सकता। शास्त्रों में श्राग्नि की दो अवस्थायें बतलाई हैं
एक उद्भूत और दूसरी अनुदूत। जब आग्नि के अवयव
अलग २ होते हैं तब वह दिखाई नहीं देती किन्तु जब
रगड़ आदि से पकट होते हैं तब दिखाई देती है। इसका
यह अर्थ नहीं है कि वह निराकार है यदि दूध में घी नहीं
दीखता वा तिल में तेल नहीं दीखता तो इसका यह अर्थ
नहीं है कि वह घी वा तेल पहले नहीं था और पीछे से
आगया। जो चीज़ें निराकार हैं वे कभी साकार नहीं हो
सकतीं। जीवातमा निराकार है पह किसी अवस्था में में

साकार नहीं होता श्राकाश निराकार है वह किसी भी व्यवस्था में साकार नहीं होता।

#### ब्रह्म के दो रूप

मरन—''द्वेवाव ग्रह्मणों रूपे मूर्तञ्चेवामूर्तञ्च" ब्रह्म के दो रूप हैं एक मूर्त श्रोर दूसरा श्रमूर्त जब श्रुति परमात्मा के दो रूप मुर्त वा श्रमूर्त श्रर्थात् साकार वा निराकार बतलाती है तो श्राप मूर्ति पूजा से क्यों घवराते हैं?

पत्तर—इस मंत्र का अर्थ यह नहीं है जो तुम करते हो किन्तु प्रकरण पढ़ने से यदि यह अर्थ होता है कि ब्रह्म के दो रूप हैं यहां स्वरनामी भाव सम्बन्ध में पष्ठी विभक्ति है जैसे कोई कहता है रामदेव के दो लड़के हैं इसका यह अर्थ नहीं होता कि रामदेव या लड़के एक ही हैं। इसी श्रुति को आगे चलकर खोला है—अन्तरिक्त वा वायु अमूर्त, वा पृथ्वी, जल, आग्नि, मूर्त हैं। परमात्मा इन दोनों प्रकार के भूतों का स्वामी है कई लोग कहते हैं कि रूप राज्द का अर्थ ब्रह्म का स्वरूप है, यह ठीक नहीं। रूप राज्द रूपवान वा रूप दोनों का वाचक है। आगे चल कर जो रूपवानोंका रूप मूर्त अमूर्त भेद बतलाया है वह ब्रह्मका नहीं किन्तु भूतों का बतलाया है। कई पौराणिक पण्डित कहा करते हैं कि अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि भी तो ब्रह्म ही है। इन पौराणिकों की युद्धि भी विचित्र ही है भला अगर सब कुछ ब्रह्म है तो मूर्तिपूजा कीन करेगा श्मोग कीन लगावेगा शपुज्य, पूजा करने
 वाला, वा जिन साधनों से पूजा करते हैं सब ब्रह्म ही है।

## अत्तर ज्ञान श्रोर मूर्तिपूजा

प्रश्न—जैसे ज्ञान निराकार है वा क, ख, ग श्रादि श्रच्र निराकार हैं किन्तु उस निराकार ज्ञान तथा श्रच्तरों की प्राप्ति के लिये वेद की पुस्तक साकार वा निराकार श्रच्तरों की प्राप्ति के लिये साकार श्रच्तर होते हैं इसी प्रकार निराकार परमात्मा की प्राप्ति के लिये कल्पित वनावटी साकार मूर्तियें होती हैं।

उत्तर—यहां भी पौराणिकों का बदतो व्याघात दोष है, कभी तो ये कहते हैं निराकार परमात्मा स्वरूप से साकार हो जाता है इस लिये उसके शास्त्र में साकार वा निराकार दो रूप वतलाये हैं। कभी कहते हैं वह है तो निराकार किन्तु जैसे जीवासा निराकार होता हुआ भी जब शरीर धारण करता है तो उसके शरीर की मूर्ति वनाई जाती है। यहां इन दोनों बातों से विरुद्ध यह बात है कि न तो वह शरीर धारण करता है और न साकार है किन्तु जैसे अच्चर के निराकार होने पर भी उसकी शिप्त के लिये किल्पत वनावटी साकार अच्चर होते हैं इसी प्रकार परमात्मा की किल्पत साकार धनावटी मूर्तिये हैं। इसका उत्तर नीचे लिखा है—

- (१) जो साकार अच्चर होते हैं वह निराकार अच्चरों की शकल नहीं हैं, अगर निराकार अच्चरों की शकल होती तो एक जैसी होनी चाहिये थी। किन्तु संस्कृत, फ़ारसी, अगरेज़ी, अरबी, जापानी आदि भाषाओं भें इन अच्चरों की शकलें अलग २ पाई जाती हैं इससे पता लगता है कि ये शकलें निराकार अच्चरों की नहीं।
- (२) साकार श्रवरों से निराकार श्रवरों वा शब्दों का बोध नहीं होता किन्तु निराकार श्रवरों वा शब्दों से साकार का बोध होता है। जब तक किसी बालक को निराकार श्रवर वा शब्दों से साकार श्रवरों का ज्ञान बार २ न करा दिया जावे तब तक लिखे होने पर भी श्रवर वा शब्द बोध नहीं होता।
- (३) यह बात ग़लत है कि साकार श्रन्तरों के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कई पंज्ञाचन्नु जन्म के श्रन्थे बिना साकार श्रन्तरों के निराकार श्रन्तरों से ही बड़े २ परिटत हो जाते हैं।
- (४) श्रतग २ स्वरूप वाले श्रतग २ तत्त्वण वाले नित्य वा श्रनित्य साकार वा निराकार श्रत्तर भिन्न भिन्न होते हैं कोई किसी की मूर्ति वा शकत नहीं होता । स्याही से कागृज पर लिखे श्रत्तर श्रतग होते हैं वा जो हम मुख से उचारण करते हैं वे श्रत्तर श्रतग होते हैं।

(४) अगर कहो, कि 'एक नहीं हैं तो साकार अचरों से निराकार

श्रक्तों का बोध क्यों होता है ?" इसका उत्तर यह हैं—िकसी की शकल होना कुछ श्रीर वात है श्रीर वोध होना दूसरी बात है, जैसे देवदत्त का वृट देखकर कोई श्रादमी कहता है कि देवदत्त घर में है। यहां वृट को देखकर देवदत्त का बोध होने से यह नहीं सिद्ध होता कि वृट देवदत्त की शकल है।

- (६) सम्पूर्ण संसार को देखकर भगवान का ज्ञान वा वोध होता है इससे ईश्वर की मूर्ति वा शकल या संसार की पृजा सिद्ध नहीं होती।
- (७) जितनी मूर्तियं पौराणिक लोगों ने मन्दिरों में रक्खी हैं उन में से निराकार परमात्मा की कल्पित मूर्ति कोई भी नहीं हैं। किन्तु सब साकार ब्रह्मा द्यादि की मूर्तियें हैं च्योर उनको हम पुराण वा वेद के प्रमाण देकर सिद्ध कर चुके हैं कि वे पर-मात्मा नहीं थे।

## योगदर्शन श्रीर मूर्तिपूजा

प्रश्न-योगदर्शन में लिखा है-'यथाभिमत ध्यानाद्वा' जो चीज़ किसी मनुष्य को अभिमत या विवांछित हो उसी का ध्यान कर लेना चाहिये इसमें कोई हानि नहीं। इस लिये इस सूत्र के अनुसार हम बहा आदि मूर्तियों की पूजा करते हैं।

उत्तर—योगदर्शन को हम दो विभागों में वांट सकते हैं एक वह हिस्सा है जिसमें अनेक प्रकार की सिद्धियें बतलाई हैं, दूसरा वह भाग जिसमें परमात्मा की 'प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति के लिये यह बतलाया है कि ये सम्पूर्ण श्राणिमा श्रादि सिद्धियें समाधी वा योग में वाधक हैं इनको परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक को छोड़ देना चाहिये। प्रमाण यह है—

"ते समाधानुपसर्गाः न्युत्थाने सिद्धर्यः॥"

यो०पा०३ ०३६

ये समाधि में विन्न हैं व्युत्थान में सिद्धियें हैं। इसी लिये योग वा सांख्य में ध्यान के दो लज्ञ्या किये हैं जो परमात्मा का ध्यान है उसके विषय में लिखा है-'ध्यानं निर्विपयं मनः' सम्पूर्ण सांसारिक विषयों से मन को हटा कर परमात्मा में लगाना ध्यान है। यह केवल ईश्वर विषयक ध्यान है दूसरा-'तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम्' किसी एक देश में चित्त को बांधना श्रीर उसी विषय में एकायता का नाम ध्यान है, इस ध्यान के द्वारा श्रनेक प्रकार की विद्यार्थों का साम्रात्कार किया जाता है इसी लिये योग में लिखा है-"नाभिचके काया-व्युहङ्गानम्<sup>"</sup> नाभिचक्र में ध्यान धारणा समाधि करने से शरीर की बनावट का ज्ञान होता है। 'सूर्ये संयमात् भुवन ज्ञानं' सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। 'कंठकूपे ज्ञुत-पिपासानिवृत्तिः कंठ कूप नाड़ी में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। इत्यादि श्रनेक सूत्रों में ध्यान

धारणा समाधि का फल परमात्मा की प्राप्ति नहीं लिखा किन्तु अनेक प्रकार की विद्या वा सिद्धियों का फल बतलाया है, जैसे आज कल के सांयसदान लोग आकाश में उड़ना दूर के शब्दों को सुनना आदि कार्य मौतिक यंत्रों के द्वारा करते हैं वैसे कि योगी भी अनेक भूतों में संयम करके उनके गुणों से लाभ उठा कर दूर के शब्दों को सुनना आदि अनेक कार्य कर सकता है किन्तु ये सब सिद्धियें परमात्मा प्राप्ति की साधक नहीं किन्तु वाधक हैं, इसी लिये इनके छोड़ने का योग में उपदेश है।

दूसरी बात यह है कि पौराणिक यह घोला देते हैं कि हम मूर्ति का ध्यान करते हैं, किन्तु वे मूर्ति को परमात्मा मानकर उसकी पूजा करते हैं यह हम श्रागे चल कर लिखेंगें। जैसे मनुष्य श्रपने शरीर में के किसी हिस्से में मन को लगा कर उस र हिस्से वा उस से पैदा होने वाली विद्या वा उस श्रद्ध के फल को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वनस्पतियों में ध्यान घारणा समाधि से मन को एकाप्र करने वाला वनस्पति विद्या वा पित्तयों में मन को लगाने वाला पित्तविद्या, जलक जन्तुंश्रों में ध्यान करने वाला जलजंतुविद्या वा पहाड़ धातु श्रादि में मन लगाने वाला सुवर्ण श्रादि धातुविद्या, श्राकाश में ध्यान लगाने वाला ज्योतिष् विद्या का सान्चात्कार करता है। इस ध्यान का फल श्रानेक प्रकार की विद्यांश्रों का सान्चातः

#### कार है परमातमा की प्राप्ति नहीं।

#### मृत्तिं में व्यापक की पूजा

प्रश्न—हम मूर्ति की पृजा नहीं करते किन्तु उसमें व्यापक पर-मात्मा की पृजा करते हैं। यह नहीं कहते कि हे पत्थर जिमको नमस्कार है वा तू परमात्मा है, विल्क सर्वव्यापक भगवान की ही स्तुति करते हैं।

उत्तर—यदि मूर्तियों की पूजा नहीं करते त्रीर सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो नीचे लिखी युक्तियों का उत्तर दो—

(१) भविष्य पु । ए मध्यम पर्व १४० ७ में लिखा है—
वासुदेवाग्रतश्चापि रुद्रमाहात्म्यवर्णनं
रुद्राग्रे वासुदेवस्य कीर्तनं पुएयवर्धनम् ।
दुर्गाग्रे शिवसूर्यस्य वैष्णवाख्यानमेव च
यः करोति विमृद्धात्मा गार्दभी योनिमाविशेत् ॥३१॥

श्रर्थ—जो मनुष्य वासुदेव की मूर्ति के श्रागे शिवजी की स्तुति करता है शिवजी के श्रागे वासुदेव की स्तुति करता है, दुर्गा के श्रागे शिव सूर्य वा विष्णु की स्तुति करता है, वह मूर्व श्रादमी गवे की योनि में जाता है। कहिये श्रीमान् जी दिसी सर्वव्यापक की पूजा रही ? श्रागर श्राप मूर्तियों में व्यापक परमातमा की पूजा करते हैं तो वह सब मूर्तियों में एक ही व्यापक है फिर यह सज़ा क्यों ? ऋौर सुनिये—

शिवलिङ्गं सम्रत्सृज्य योऽन्यां देवतामुपासते । स राजा सह देशेने रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ ३५ स्कं० लिं० पु॰ उ० ग्र० १२ ॥

श्चर्य— जो राजा शिव तिङ्ग की पूजा छोड़ कर दूसरे देवताओं की पूजा करता है वह रीरव नरक में जाता है। क्या इन श्लोकों की मौजूदगी में भी त्राप यह कहने का साहस करेंगे कि त्राप मूर्ति में न्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं?

- (२) देवालयेषु सर्वेषु वर्जियित्वा शिवालयं, देवानां पूजनं राजन् श्रिकार्यं च वा विभो॥भविष्य,ब्राह्मपर्व श्रु० २१० श्लोक ५६॥
- श्यर्थ—हे राजन शिवालय को छोड़कर बाकी सब मन्दिरों में देव-ताओं की पूजा वा हवन करना चाहिये। श्वगर मूर्तियों में सर्वव्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं तो शिवालय की निन्दा क्यों की ?
- (३) श्रागर श्राप सर्वन्यापक का ध्यान करते हैं तो नीचे लिखी वात का उत्तर देवें। नीचे लिखी वात्त से यह सिद्ध होगा कि श्राप मूर्ति में न्यापक परमात्मा का ध्यान नहीं करते किन्तु मूर्ति की पृजा करते हैं।

पुष्पं धूपं तथा दीपं नैवेद्यं सुमनोहरं। खंडलड्ड्कश्रीवेष्टकासाराशोकवर्तिका फलानिचैव विविधानि लग्नखंडगुडानि च।।६४॥ भवि॰ ब्रा॰ प॰ ग्र॰ १७।

श्रथं — फूल, दीवा, धूप, नैवेच, खांड, लड्इ, बत्ती, फल, गुड़ श्रादि से पूजा करे। इसमें फूलादि से पूजा है न कि ध्यान — श्रक्षणो दर्शनं पुर्ण्य दर्शनात् स्पर्शनं वरं स्पर्शनादचनं श्रेष्ठं घृतस्नानमतः परं॥ ७०॥ श्रथं — ब्रह्म का दर्शन पुर्ण्य है, दर्शन से भी स्पर्शन पुर्ण्य है, श्रोर छूत स्नान श्रात श्रेष्ठ है। नैरन्तर्थेण यः कुर्यात् पत्तं संमाजनाचनम्। युगकोटशितं सार्शं ब्रह्मलोके महीयते।।भ० ब्रा०श्र१७॥ श्र्यं — एक पत्त तक यदि कोई निरन्तर ब्रह्म के मन्दिर में माड़ देवे तो एक श्रयं युग तक ब्रह्म लोक में रहता है।

कई बार पौराणिक कह दिया करते हैं कि यह फल श्रद्धा से भक्ति करने से मिलता है। यह भी इनका कहना ठीक नहीं। श्रगले श्लोक में लिखा है—

कपटेनापि यः कुर्यात् ब्रह्मशालां सुमानद । संमार्जनादि वै कर्म सोऽपि तत् फलमामुयात् ॥३७॥ अर्थ—जो कोई कपट छल से भी ब्रह्म के मान्दर में भाड़ लेपन आदि देता है उसको भी वहीं फल मिलता है जो एक श्रद्धा से करने वाले को मिलता है। इससे यह पौराणिकों का कथन गलत है कि श्रद्धा वाले को ही मिलता है।

कल्पकोटिसहस्रेस्तु यत् पापं सम्रुपार्जितं। पितामहघृतस्नानं दहत्यग्निरिवेन्धनम् ॥५२॥

- श्रर्थ करोड़ों कल्पों में जो पाप संचित किया है वह ब्रह्मा को धी से स्नान कराने पर सब दूर होजाता है इसी प्रकार पुराणों में अनेक स्थान में स्नान, मार्जन, श्राचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, मेदिर वनाना, दीवा जलाना श्रादि वातों का वड़ा माहात्म्य लिखा है। इन माहात्म्यों के होते हुए पौराणिकों का यह कहना कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते उसमें व्यापक परमात्मा की पूजा यानि ध्यान करते हैं ठीक नहीं। श्रगर ये मूर्ति का ध्यान करते तो लेपन श्रादि का इतना माहात्म्य नहीं लिखना चाहिये था, किन्तु ध्यान का लिखना था।
  - (४) यदि आप सर्वज्यापक परमात्मा की पूजा करते हैं तो फूल आदि में भी परमात्मा है, फिर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिये फूल मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? हाथ, मत्थे आदि में भी ईश्वर है उस को क्यों जोड़ते वा मुकाते हैं। इस पर कई पौराणिक कहा करते हैं कि रोटी में भी परमात्मा है और दांतों में भी, फिर

दांत से रोटी क्यों चवाते हैं सामग्री में भी परमात्मा है, कवल मूसल में भी फिर उसको क्यों कूटते हैं। यहां भी पौराणिक लोग छल से काम लेते हैं। जैसे पौराणिक मूर्ति के परमात्मा को प्रसन्न करने के लिये उस पर फूल चढ़ाना आदि कार्य करते हैं। यदि आर्य समाजी भी रोटी को दांत पर दांतों के परमात्मा को प्रसन्न करने के लिये चढ़ावें, तब उनके लिये यह रांका हो सकती है कि जब रोटी वा दांत दोनों में परमात्मा है तो तुम रोटी को दांतों पर क्यों चढ़ाते हो ? उपर्युक्त युक्तियों से सिद्ध है कि पौराणिक मूर्ति में ज्यापक ईश्वर का ध्यान वा पूजा नहीं करते, किन्तु मूर्ति की पूजा करते हैं।

प्रश्न — ईश्वर के सर्वव्यापक होने से मूर्ति में भी है फिर मूर्तिपृजा से श्रार्थसमाजी क्यों घवड़ाते हैं ?

उत्तर—जब हमारे सम्पूर्ण शरीर वा हृदय में भगवान विद्यमान् है तो हमको क्या आवश्यकता है कि हम मूर्ति की पूजा करें? दूसरी वात यह है कि मूर्ति में परमात्मा होने पर भी ईश्वर का साज्ञात्कार करने वाला हमारा आत्मा उसमें नहीं है इस लिये मूर्तिपृजा ठीक नहीं।

## करैन्सी नोट श्रीर मूर्तिपूजा

पश- जैसे एक कागृज के दुकड़े पर किसी राजा महाराजा की

मुहर यानि इसकी तस्वीर स्त्रादि देने से वह कीमती नोट हो जाता है। इसी प्रकार मूर्ति पर परमात्मा की मुहर होने से वह पूजनीय होजाता है।

- उत्तर-(१)जितने काग़ज के नोट निकाले जाते हैं उतना ही सोना चांदी सरकार को जमा करना पड़ता है जब कोई चाहे उन काग़ज़ों का सोना चांदी ले सकता है। इस लिये वह काग़ज़ों की कीमत नहीं किन्तु सोने चांदी की है। इतने पर भी लोग इनका विरोध करते हैं।
- (२) श्रापके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि मन्दिर में रक्खी हुई मूर्तियों पर परमात्मा की मुहर लगी हुई है जब तक श्राप यह सिद्ध नहीं करते कि परमात्मा ने इन मूर्तियों पर मोहर लगाई है तब तक श्रापकी बात मानने के योग्य नहीं।
- (३) जाली नोट बनाने वाला जेलख़ाने में डाल दिया जाता है।
  पौराणिक लोगों ने भी देवी भागवत के कथनानुसार ये सब
  जाली नोट मूर्तियें अपने पेट भरने के लिये वनाई हैं इसलिये
  अवस्य जेलख़ाने में डाले जावेंगे।

—( देखो पृष्ठ, पुराग प्रकरण)

बादशाही के बदलने से उनके काग़ज के नोट नहीं चलते जैसे टांगानिका से जर्मन का राज्य जाने पर दत्थे के दत्थे काग़ज़ों के नोट निकम्मे हो गये।

# ंपरमात्मा के शरीर की पूजा

प्रश्न-मूर्ति परमात्मा का शरीर है देह की पूजा से देही प्रसन्न होता है इसिलये मूर्ति पूजा ठीक है।

उत्तर—न्याय दर्शन में लिखा है—चेप्टेन्द्रियाथिश्रयः शरीरम्। जिसमें चेष्टा करना, न करना, उत्तदा करने की हरकत, इन्द्रिय वा विषयों के प्रह्मा करने की शक्ति का जो अधिष्ठान हो उस को शरीर कहते हैं मूर्तियों में कोई भी शरीर का लज्म नहीं पाया जाता इसिलये वह शरीर नहीं। छौर मूर्ति परमात्मा का शरीर है इसके लिये तुन्हारे पास क्या प्रमाण है? कई कह दिया करते हैं पृथिवी यस्य शरीरं पृथिवी परमात्मा का शरीर है। हम सिद्ध कर आये हैं कि जहां पृथिवी छादि परमात्मा का शरीर बतलाया वहां रूपकालंकार है। दूसरी बात यह है कि यहां पृथिवी को शरीर कहा हैन कि मूर्ति को। यदि कहो मूर्ति भी तो पृथिवी है तो इससे सर्व पूजा का प्रसंग आयगा। जितने संसार में पाथित्र पदार्थ भले बुरे हैं उन सब की पूजा क्यों नहीं करते ? इस लिये यह निरा ढकोसला है।

## सर्वव्यापक परमात्मा और चृहे

प्रश्न-श्रार्थ समाजी जो यह कहते हैं कि श्रगर मूर्ति परमात्मा

का शरीर है तो उस पर चूहे आदि जब चढ़ते हैं तो उनको मारती क्यों नहीं ? जब आर्य समाजियों के सर्वज्यापक परमा-त्मा में सब कुछ होता है और वह किसी को कुछ नहीं कहता तो मूर्तियों के विषय में यह शंका क्यों ?

उत्तर—आर्यसमाजियों का परमात्मा पौराणिक शिवकी तरह कहीं किसी राज्ञस को वर दान देना, वही राज्ञस पार्वती के लेने का आप्रह करता है तो उस से लड़ाई करना, डरके मारे भाग कर नैपाल में छिपना, जब स्वयं उसको न मार सके तो विष्णु की सहायता लेना, कभी प्रसन्न होकर वर देना, कभी बैल पर चढ़कर हाथ में त्रिश्ल लेकर लड़ना आदि कार्य नहीं करता इस लिये आयों की यह शंका ठीक है कि जब वह अपने शत्रुओं को मारता है तो उन चोरों को जो मूर्तियों वा मूर्तियों के ज़ेवरों को चुराते हैं क्यों नहीं मारता? चूहे कीन से योगीराज हैं जो उन को कुछ नहीं कहता।

#### निराकार का ध्यान

प्रश्न-जब परमात्मा निराकार है उस की कोई मूर्ति नहीं तो ध्यान कैसे कर सकते हैं?

उत्तर—ध्यान नाम है चिन्तन का । चिन्तन निराकार चीज़ों का भी होता है । शब्द निराका<sup>र</sup> है किन्तु उस को सुनकर सब मनुष्य चिन्तन करते हैं जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं उनके द्वारा जो त्रानन्द सुख वा दुःख मिलता है वह निराकार होता है किन्तु सम्पूर्ण संसार उसका चिन्तन करता है। परमात्मा त्रानन्द स्वरूप है तो वह भी निराकार ही होगा त्रीर उसका चिन्तन भी हो सकेगा।

#### स्वामी जी का फ़ोटो

प्रश्न —यदि त्रार्यसमाजी मूर्ति पूजा नहीं मानते तो दयानन्द जी की मूर्तियं क्यों समाज मन्दिरों में लगाते हैं, क्या यह मूर्ति पूजा नहीं ?

उत्तर—श्रार्थ समाज जड़ मूर्ति पूजा का विरोधी है न कि चित्र-कला वा मूर्ति निर्माणविद्या का । कहीं श्रार्थसमाज की पुस्तकों में यह नहीं लिला कि स्वामी दयानन्द श्रादि महा-पुरुषों की मूर्तियों पर धूप दीपादि चढ़ाने से मुक्ति हो जाती है।

प्रश्न-यदि स्वामीजी की मूर्ति नहीं पूजते तो उसकी वेइज्जती करने से क्यों घवराते हैं ?

उत्तर—जो महापुरुषों की मृतियं होती हैं वह हमारी सम्पत्ति हैं, अगर कोई मनुष्य हमारी किसी चीज़ को बिगाड़ता है तो स्वाभाविक ही है, हम उस पर क्रोधित होते हैं यदि कहें कि यदि कोई दूसरा आदमी करे तो उसकी भी मूर्वता है जो अपनी सम्पत्ति को व्यर्थ नष्ट करता है ऐसे मूर्ख को शिचा देना भी हमारा काम है। दूसरी वात यह है कि जब घर में रक्खी किसी महापुरुप की मूर्ति वा चित्र को वालक देखेंगे तो उसके जीवन चरित्र पढ़ने वा उसकी बनाई पुस्तकों को देखने से उन को लाभ होगा।

## नकशा श्रीर मूर्तिपूजा

मश्र—जैसे नकरें। को देखकर असली पहाड़ वा नदी श्रादि का ज्ञान वालकों को हो जाता है इसी प्रकार मूर्ति को देख कर परमात्मा का ज्ञान होता है।

उत्तर—पहाड़ नदी जंगल आदि सब चीज़ें साकार हैं इस लिये जनका चित्र, नकशा वन सकता है किन्तु परमात्मा के निराकार होने से उस का चित्र नहीं बना सकते।

## काल श्रोर मूर्त्तिपूजा

प्रश्न—जैसे काल के निराकार होने पर भी साकार घड़ी से निराकार काल का ज्ञान होता है इसी प्रकार मूर्ति से परमात्मा का ज्ञान होता है।

उत्तर सम्पूर्ण संसार की विचित्र रचना को देखकर यह ज्ञान होता है कि इस संसार के वनाने वाला सर्वज्ञ परमात्मा है इस से मूर्ति पूजा वा परमात्मा की मूर्ति सिद्ध नहीं होती। ईरवर की छति को देख कर परमात्मा का ज्ञान होता है मूर्ति को देखकर जिस साकार ब्रह्मा श्रादि मतुष्य की मूर्ति है उसका वा कारीगर का ज्ञान होता है परमात्मा का नहीं। दूसरी बात यह है कि जैसे टकटक करके घड़ी काल का ज्ञान कराती है बसे मूर्ति नहीं। बन्द घड़ी से काल का ज्ञान नहीं होता।

## साकार की मूर्ति

प्रश्न—हम साकार परमात्मा की मूर्ति वनाते हैं निराकार की नहीं।

उत्तर-मूर्ति दो ही श्रवस्थात्रों में हो सकती है।

- (१) किसी चीज के अगु (ज़रें) पहले अलग २ हों, फिर उनको इकटठा कर दिया जावे तो उसकी स्थूल शकल वन जाती है।
  - (२) जीवकी तरह श्रगर परमात्मा शरीर धारण करे तो उसकी मूर्ति वन सकती है। श्रगर परमात्मा के श्रग्ण माने जावें जव वह श्रग्ण मिल कर साकार परमात्मा बना, तब उन ज़रों को किसने मिलाया ? ज़रें मिलकर साकार परमात्मा बनने से पहले परमात्मा नहीं था। बनी हुई चीज़ विगड़ती है, जब श्रग्ण श्रलग २ होजावेंगे तब भी परमात्मा नहीं रहेगा। इत्यादि गुक्तियों से श्रग्णुश्रों से परमात्मा का बनना सिद्ध नहीं होता। शरीर धारण वहीं करता है जिसके शुभ श्रग्णम

कर्म हों, तव फल भोगने के लिये शरीर मिलता है परमात्मा के ऐसे कर्म नहीं होते जिनके लिये उसको शरीर धारण करके उसका फल भोगना पड़े च्रीर उसको फल कौन भुगता-वेगा? वेद में स्पष्ट लिखा है कि वह कर्मों के फल को नहीं भोगता। जो शरीर धारी होगा वह हमारी तरह सुख दु:ख भोगने वाला होने से परमात्मा नहीं हो सकता इस वात को च्रिंघक विस्तार से च्रवतार मीमासां पुस्तक में लिख्ंगा। प्रायः यही युक्तियें पौराणिक पेश किया करते हैं जिनका उत्तर मैंने दे दिया है।



#### कीया अध्याय

# वेद श्रीर मूर्त्तिपूजा

#### परमात्मा के नाम

शास्त्रार्थों में पौराणिक पण्डित कह दिया करते हैं कि आर्थ-समाजियों को पुराण के प्रमाण न देकर वेद के प्रमाण मूर्तियूजा के खण्डिन करने के लिये देने चाहियें इस लिये में इस प्रकरण में वेद के प्रमाण देकर यह सिद्ध करूंगा कि वेद में कहीं भी जड़ मूर्तियूजा के प्रमाण नहीं मिलते इससे विरुद्ध आर्थान् मूर्तियूजा खण्डिन के बहुत प्रमाण नीचे उद्भृत किये जाते हैं। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता ऋापः स प्रजापितः॥य०ऋ०३२ मं०१॥

श्चर्य — वही ब्रह्म ज्ञान स्वरूप होने से श्चिरिन, प्रलय काल में स्व का प्रह्णा करने वाला होने से श्चादित्य, श्चनन्तवल वा सब का धारण करने वाला होने से वायु, श्चानन्द स्वरूप होने से चन्द्रमा, शुद्ध होने से शुक्र, सब से बड़ा होने से ब्रह्म, सर्व- व्यापक होने से श्चाप: सब प्रजाश्चों का स्वामी होने से प्रजापति है। श्चिर्न श्चादि नाम मुख्यतया परमात्मा के हैं तथा गौणतया श्चिर्न श्चादि जड़ पदार्थों के हैं क्योंकि जैसा प्रकाशादि परमात्मा कर सकता है वैसा मौतिक श्चिर्न श्चादि का नहीं। इसी बात को श्चरवेद में स्पष्ट किया है—

इन्द्रं भित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्तान्। एकं सद्धिप्राः वहुधा वदन्त्यित्रं समं मातरिश्वानमाहुः॥

ऋ॰ १। १४६॥

अर्थ — एक होने पर भी विद्वान लोग इन्द्र, मित्र, वरुए, अग्नि, अपूर्ण, दिन्य आदि अनेक नामों से परमातमा की पुकारते हैं। इस लिये इस मन्त्र में भौतिक अग्नि आदि को परमात्मा नहीं बतलाया किन्तु अग्नि आदि ईश्वर के नाम हैं। वेदान्त दर्शन के प्रथम अध्याय में इस बात को मली प्रकार से सिद्ध किया है कि आकाशादि परमात्मा के नाम हैं। कुछ • उदाहरण नीचे देता हूं—

"आकाशस्तिलिंलगात्"—जिन श्रुतियों में यह तिखा है कि आकाश से सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है वही आनन्दमय है, वहां आकाश का अर्थ जड़ आकाश नहीं किन्तु परमात्मा है। क्यों कि यह लच्चण ईश्वर में ही घट सकता है। "अत एव च आणाः" वे० अ०१ पा १ जहां प्राणा को सृष्टिकर्ता कहा हो वहां उसका अर्थ जड़ प्राणा नहीं किन्तु परमात्मा है। इसी प्रकार इस प्रकरण में सिद्ध किया है कि जहां २ अप्रि वायु आदि को सृष्टि का कर्ता, हर्ता, आनन्दमय आदि बतलाया है वहां २ इन नामों से परमात्मा का प्रहण होता है अप्रि आदि जड़ पदार्थों का नहीं। इस लिये पौराणिक लोगों का यह कथन ठीक नहीं कि इस मंत्र में भौतिक अप्रि आदि परमात्मा के साकार रूप का वर्णन किया है।

#### परमातमा का स्वरूप

श्रव यह प्रश्न होता है कि श्रिप्त श्रादि नाम वाले परमात्मा का स्वरूप क्या है ? श्रतः दूसरे मंत्र में कहा है— उस को पकड़ा नहीं जासकता—

सर्वे निमेषा जिल्लरे विद्युतः पुरुषाद्धि ।

ैनेनमूर्ध्व न मध्ये परिजयमत् ॥ य॰ ३२। २॥

श्रर्थ—प्रकाशमान परमात्मा से कालावयव प्रकट होते हैं, उत्पर नीचे वा वीच में कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता । श्रव प्रश्न पैदा होता है कि उसको उत्पर नीचे बीच में से क्यों नहीं पकड़ सकते ? इस बात का उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है— उसकी मूर्ति नहीं हैं।

न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः । हिरएयगर्भे इत्थेष मा मा हि असीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः ॥ य० ३२ । ३ ॥

श्रर्थ—जिस परमात्मा का नाम सब से बड़ा वा यश स्वरूप है उसकी कोई प्रंतिमा मूर्ति शकल वा तोलने का साधन नहीं है। इस वात को सिद्ध करने के लिये इसी मंत्र में य० श्र० २४। १०—१३ वा य० श्र० १२। १०२ तथा य० श्र० मं० ३६। ३० के प्रमाण प्रतीक रूप से दिये हैं जिनका पूर्ण मंत्र देकर नीचे ज्याख्या की जाती है।

हिरएयगर्भः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत् । स दाधार पृथिवीं द्यासुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ य० २५ । १० ॥

त्रर्थ—जो सम्पूर्ण कार्य जगत् के उत्पन्त होने से प्रथम एक ही संसार का पति विद्यमान था, जिसमें सूर्य विद्युत् श्रादि सम्पूर्ण पदार्थ मौजूद हैं जो पृथिवी वा द्युतोक को धारण करता है, उस भगवान की हम भक्ति करें।

यजुर्वेद के तीसरे मंत्र में इस मंत्र का प्रतीकरूप से प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि परमात्मा की मूर्ति नहीं होती। यदि परमात्मा की मूर्ति होती तो उसको स्थूल साकार, भार वाली होने से किसी न किसी आधार की अवश्य आवश्यकता होगी। वह छुलोक वा पृथिवी लोक को धारण नहीं कर सकती, किन्तु जितनी मूर्तियें मन्दिरों में रक्खी हैं वे सब पृथिवी के अश्रित हैं। इस मंत्र में परमात्मा को पृथिवी आदि लोकों के धारण करने वाला बतलाया है। मूर्ति किसी समय में उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने से प्रथम नहीं होती, इस मन्त्र में परमात्मा को सब भौतिक पदार्थों से प्रथम विद्यमान बतलाया है इस से सिद्ध है कि परमात्मा मूर्ति नहीं।

तीसरी बात इस मंत्र में यह कही है कि सूर्योदि पदार्थ परमात्मा के अन्दर हैं। १३ लाख हमारी पृथिवी जैसे गोले बनें तब एक सूर्य बनता है। एसे अनन्त सूर्य जिस परमात्मा में विद्यमान हैं उसकी मूर्ति नहीं हो सकती।

मा मा हिं सीजनिता यः पृथिन्या यो वा दिवं सत्यधर्मा न्यानट् । यश्चापश्चन्द्राः प्रथमो जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ य० १२ । १०२ ॥ श्रर्थ—जिसने द्युलोक वा पृथिवी लोक को उत्पन्न किया है, जिसके नियम श्रटल हैं जो चन्द्रादि लोकों को उत्पन्न करके उनमें ज्याप्त हो रहा है उस भगवान् की हम भक्ति करें वह हम को श्रपने से पृथक् न करे।

इस मन्त्र में यह वतलाया है कि परमात्मा संव लोक लोकान्तरों ' में च्यापक है। उसी ने सब लोक उत्पन्न किये हैं। मूर्ति वा मूर्तिमान् सम्पूर्ण लोकों में च्यापक नहीं हो सकता, इस लिये परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं।

> यस्मान्न जातः परोऽन्योऽस्ति य स्त्राविवेश भ्रुवनानि विश्वा । प्रजापति प्रजयास•्रेरराण्य्-त्रीणि ज्योतींपि सचते स पोडशी ॥ य०८।३६॥

श्रर्थ—जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ अथवा जिससे उत्तम कोई वस्तु नहीं है, जो सम्पूर्ण लोकों में व्यापक है, जो सम्पूर्ण संसार को अनेक प्रकार के पदार्थ दान देता है, इच्छा, पाण, श्रद्धा, पृथिवी, जल, श्राप्ति, वायु, श्राकाश, इन्द्रिय, मन, श्रन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, लोक, नाम ये १६ कलावें उसी परमात्मा में विद्यमान हैं।

इस मन्त्र में यह बतलाया है कि वह परमेश्वर पैदा नहीं हुआ, उससे उत्तम और उत्कृष्ट कोई पदार्थ नहीं है। जितनी मूर्तियें मन्दिरों में रक्खी हैं, उनसे उत्तम रूप, रंग, वस्न, आभूषण, लम्बाई, चौड़ाई आदि वातों में अनेक मूर्तियें मिल सकती हैं। और ये सब पैदा हुई हैं, इस लिये परमात्मा की कोई मूर्ति, आकार, शकल नहीं है।

यदि कोई प्रश्न करे कि जब परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है तो उसका ध्यान वा चिन्तन कैसे हो सकता है ? इस बात का उत्तर इसी मन्त्र में दिया है । यस्य नाम महद्यश्य: जिसका नाम स्मरण, श्राज्ञा पालन ही महायश है । योग में लिखा है "तज्जपस्तदर्थ-मावनम्" परमात्मा के श्रो ३म्नाम का जप श्रर्थात् उसके श्रर्थ की भावना करनी चाहिये । मन्त्र ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका चिन्तन नाम स्मरण है न कि मूर्तिपूजा।

#### प्रतिमा का अर्थ

प्रश्न—इस मन्त्र में प्रतिमा का त्रार्थ उपमान या मान, सहरा है।
परमात्मा के बराबर संसार में कोई नहीं है। इस लिये त्र्यार्थसमाजियों का इस मन्त्र में मूर्तिपूजा का निषेध बतलाना
ठीक नहीं।

उत्तर-पितमा शब्द का अर्थ मूर्ति होता है इस बात को पौराणिक मानते हैं 'देवतप्रातिमा हसन्ति' इस प्रमाण में सब पौराणिकां ने प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति किया है तो आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है, कि प्रतिमा का अर्थ मूर्ति न किया जावे यदि आप कहें कि महीधर आदि ने इसका ऐसा अर्थ नहीं किया। महीधर आदि का भाष्य हमारें लिये प्रमाण नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके करने के मुताबिक प्रतिमा का अर्थ उपमान, सहश लिया जावे तो भी परमात्मा की मूर्ति सिद्ध नहीं होती। जितनी आपने मन्दिरों में मूर्तियें रक्खी हैं उनके सहश वा उनसे अच्छी अनेक मूर्तियें मिल सकती हैं। उनके लिये सैंकड़ों उपमायें दे सकते हैं। आपके शरीर धारी अवतारों के लिये घनश्याम यानि बादल की तरह काला आदि अनेक उपमाएं पुराणों में मौजूद हैं। जो देहधारी वा मूर्तिमान् हो उसके तुल्य कोई नहीं होता, यह बात ग़लत है, यह बात केवल निराकार परमेश्वर में ही घट सकती है।

#### क्या परमातमा गर्भ में ऋ।ता है ?

प्रश्न—य० वेद के ३२ श्र० के चौथे मन्त्र में स्पष्ट ही लिला है—कि परमात्मा गर्भ में श्राता है वा ज़ाहिर होता है। उत्तर—इस प्रश्न का उत्तर हम विस्तार पूर्वक श्रवतार मीमांसा पुस्तक में देंगे यहां इतना ही लिखना काफ़ी है कि 'जात:' का श्रथ पैदा होना नहीं है, किन्तु परमात्मा संसार को बना कर उसके द्वारा मनुष्यों के हृदय में प्रकट यानि उसका ज्ञान होता है। श्चर्य होता प्रथम परयतेमिनदं ज्योतिरस्तं मत्येषु । श्चर्यं स जज्ञे ध्रुव श्चानिपत्तोऽमत्यस्तन्वा वर्धमानः॥

ऋ॰ ६। ६॥ ४॥

श्रर्थ—यह सम्पूर्ण संसार को दान देने वाला है प्रथम इसी श्रमृत नारा रहित ज्योति को देखो। दूसरा जीवात्मा है जिस के होने से शारीर बढ़ता है। इस मन्त्र में यह स्पष्ट कहा है कि जीव के शारीर होता है परमात्मा के जब शारीर ही नहीं तो उसकी मूर्ति नहीं वन सकती।

ध्वं ज्योतिर्निहितं दशयेकं मनोजिवष्ठं पतयत्स्वंतः । विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं ऋतुमाभवियन्ति साधु ॥ ऋष्टं ६। ६। ५॥

अर्थ — परमेश्वर ध्रुव सत्य ज्योति चित् 'कं' सुल स्वरूप अर्थात् सच्चिदानन्द हैं। सम्पूर्ण विद्वान् उस एक हीं की उपासना करते हैं। इस मंत्र में परमात्मा को सच्चिदानन्द बतलाया है मृति वा मूर्तिमान् कभी सच्चिदानन्द नहीं होता।

# श्रन्य की उपासना न करो

माचिदन्यद्विशंसत सखायो मारिपण्यत । इन्द्रीमत स्तोता वृष्णं सचासुते सुरुरुवया च शंसत ॥ अर्थ—अयि मित्रो । इन्द्र परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे की स्तुति मत करो । दूसरे की स्तुति करके मत मरो उसी भगवान् की बारंबार स्तुति करो ।

इस मन्त्र में स्पष्ट इस बात का वर्णन है कि परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे की स्तुति मत करो, किन्तु पौराणिक जिन श्रमेक देवी देवताश्रों की पृजा करते हैं वे परमात्मा नहीं इस लिये मूर्ति पूजा श्रमुचित हैं।

#### ईश्वर निराकार

इन्द्र किल श्रुत्वा श्रस्य वेद स हि जिन्सा पथिकृत् सूर्याय । श्रान्मेनां कृष्वन् श्रन्युतो सुवद्

गोः पतिर्दिवः सनजा अप्रतीत ॥ ऋ०१०।११।३॥ अर्थ--वही परमात्मा भक्त की स्तुति को सुनता है, जयशील है

विद्वान् के लिये रास्ता दिखलाने वाला, वही वेदवाणी का देने वाला, निर्विकार इन्द्रियागोचर अर्थात् इन्द्रियों से नहीं दीखता। मूर्ति विकारी वा इन्द्रियों से दीखती है इस लिये परमात्मा नहीं। उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि वेदों में मूर्तिपूजा विधायक मंत्र नहीं हैं किन्तु मूर्तिपूजा के खरडन के अनेक प्रमाण मिलते हैं।। इतिशम्।।



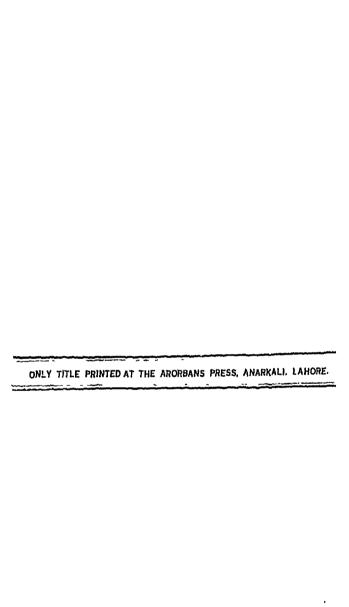